# 

ganamanananananana





## STUDIES IN JAINISM AND

BUDDISM IN MITHILA

#### THE

## CHOWKHAMBA SANSKRIT STUDIES

Vol. XLIII

## STUDIES IN JAINISM AND BUDDHISM IN MITHILĀ

BY

### UPENDRA THAKUR, M. A., D PHIL, (CAL.).

Reader in Ancient Indian and Asian Studies, Magadh University, Gaya.

THE

### CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE Post Box 8. VARANASI-1 (INDIA) Phone: 3145

Publisher: The Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi-1
Printer: Vidya Vilas Press, Varanasi-1
Edition: Fig. 1864.

Price R. 15-00.

© The Chowkhamba Sanskrit Series Office Gopal Mandir Lane, Varanasi-1 (INDIA) 1964 PHONE: 3145

#### To

MY GURU

PROF. DR. J. N. BANERJEA

WITH PROFOUND GRATITUDE

#### CONTENTS

| Chapter                               | Pag  |
|---------------------------------------|------|
| Preface                               | vi   |
| Abbreviations                         | ix-x |
| I. Introduction:                      | 1    |
| The Land-The Name-The People-History- |      |

Cultural achievements—Literature—Sources.

II. Mithilāand Brāhmanical Religion and Philosophy 20

Introduction—The Religion of the Upanişads—
Śiva, Śakti and Viṣqu—The Sun Cult—The
Tantrika Religion—Philosophy—Yājāavalkya—
His birth-place—Literary evidences—Pūrvamīmāinsā and Vedānta—The rise of Kumārila
and Samkara—The Bhāṭṭa-mata—Maṇḍana
Miśra—Prābhākara Miśra, The Guru-mata—
Vācaspati Miśra—Pārthasārathi Miśra—Udayanācārya—Murāri Miśra: The Miśro-mata—
Gaṅgeśa Upādhyāya: The Navya-Nyāya
school—Vardhamāna Upādhyāya and others.

#### III. The Rise and Growth of Jainism:

80

Introduction—Vaisālt, the birth-place of Mahāvīra—Socio-religious condition—The Age of Logical disputation—Royal Patronage: a Historical Survey—Jaina antiquities-Conclusion. Introduction-The Upanisads and Buddhism-

105

171

I-VII

IV. The Rise and Growth of Buddhism:

Index

Plates

| Mithilā and Vaišālī—Royal patronage—The        |     |
|------------------------------------------------|-----|
| age of Logical disputation-The age of Kumārila |     |
| and Samkara-Rise of Mahāyāna and Tāntri-       |     |
| cism-Buddhist antiquities in Mithila-Conclu-   |     |
| sion.                                          |     |
| V. The Last Phase:                             | 143 |
| Introduction-The Last Phase of Jainism in      |     |
| Mithila-The Last Phase of Buddhism in          |     |
| Mithilā.                                       |     |
| Bibliography                                   | 161 |

#### PREFACE

I took up the study of this work about six years ago, but could not make any appreciable progress because of certain unavoidable circumstances beyond my control. The major part of the work was done in Gorakhpur when I Joined the University of Gorakhpur as Assistant Professor of Ancient History, Culture and Archaeology in September, 1958, In 1959 when I re-joined the Patna University I undertook the work again, and I am glad that the work is now complete despite the numerous odds I had to face from time to time.

I am very much grateful to Dr. G. C. Pande, Professor and Head of the Department of Ancient History, Culture and Archaeology, Gorakhpur University (now Rajasthan University); Dr. R. S. Sharma, Professor and Head of the Department of History, Patna University: Śrī S. V. Sohoni, I. C. S. and Prof. Radha Krishna Choudhary, Head of the Department of History and Ancient Indian History and Culture, G.D. College, Begusarai, from whom I have received various kinds of help and suggestions in the course of this work. I must express my thanks to my esteemed friend, Śri R. P. Shrivastava, M. Com, who has as usual helped me in all possible ways. I have also to acknowledge my debt to Sr! Rujeswar Jha. Office-incharge. Bihar Research Society. Patna and other friends but for whose efforts the publication of this work would have been further delayed. I am responsible for any errors of fact and judgement that may have remained unnoticed, for which I crave indulgence of the learned scholars.

Patna University

16-5-64

Upendra Thakur

#### ABBREVIATIONS

| ABORI. | Annals of the Bhandarkar Oriental Research        |
|--------|---------------------------------------------------|
|        | Institute.                                        |
| AGI.   | Ancient Geography of India ( Cunningham ).        |
| AIE.   | Ancient Indian Education ( Mookerjee ).           |
| AIHT.  | Ancient Indian Historical Tradition ( Pargiter ). |
| ARASI. | Annual Reports of the Archæological Survey of     |
|        | India,                                            |
| ASB.   | Asiatic Society of Bengal,                        |
| ASR.   | Archæological Survey Reports.                     |
| CHI,   | Cambridge History of India, vol. I.               |
| DDG,   | Darbhanga District Gazetteer.                     |
| DHNI.  | Dynastic History of Northern India ( Ray ).       |
| EHI.   | Early History of India ( Smith ).                 |
| EI.    | Epigraphia Indica.                                |
| HB.    | History of Bengal ( Majumdar ).                   |
| HM.    | History of Mithilä ( Thakur ).                    |
| HMI.   | History of Mediaeval Hindu India ( Vaidya ).      |
| IA.    | Indian Antiquary.                                 |
| IHQ.   | Indian Historical Quarterly.                      |
| J.     | Jātaka.                                           |
| JASB.  | Journal of the Asiatic Society of Bengal.         |
| JBBAS. | Journal of the Bombay Branch of Asiatic           |
|        | Society.                                          |
| JBORS. | Journal of the Bihar and Orissa Research Society. |
| JBRS.  | Journal of the Bihar Research Society,            |
|        |                                                   |

Journal of the Ganganatha Jha Research Insti-

JGNJRI.

tute.

#### (xii)

J1H. Journal of Indian History.

JOI. Journal of Oriental Institute.

JRAS. Journal of the Royal Asiatic Society.

MDG, Muzaffarpur District Gazetteer.

PAIOC. Proceedings of the All India Oriental Conference.

PHAI. Political History of Ancient India (Raychau-

dhuri. )

PTS. Pāli Texts Society.

ŚB. Satapatha Brāhmaņa.

SBE. Sacred Books of the East.

VR. Varnana Ratnākara,

STUDIES IN JAINISM AND BUDDHISM

IN MITHILÀ

#### CHAPTER I

#### Introduction

There are few regions of India possessing an ancient civilisation about which we have less definite historical information than the region north of the Ganga variously known as Videha, Tirabhukti or Mithilā. Its history does not centre round feats of arms but round courts given to higher pursuits of learning. It was in the halls of the city of Mithilā that the great and unparalleled philosophical discussions ever attempted in the history of human thought were held. It was from the battlements of Simrāon that Harisithha, the last king of the Simrāon dynasty long defied the arms of the Muslim conquerors. The extant remains of the cities of these ancient kings still remind us of their glorious part in the political and cultural life of ancient India.

#### The Land:

Mithilâ, the ancient country of the Maithilas, is the name of the tract lying between 25° 28′ and 26° 52′ N. Lat. and between 84° 56′ and 86° 46′ Long. It is bounded on the north by the Himālaya and on the cast, south and west by the rivers Kosí (Kauiski), Ganga and Gangdaka respectively. It comprised the present districts of Champaran, Saharsā, Muzaffarpur and Darbhanga, parts of the districts of Monghyr, Bhagalpur and Purneā and the Terāi under Nepal lying between the districts and the lower ranges of the Himālaya. It is a well marked natural region with its size varying in different ages. From the foot hills of the Himālaya in the north to the Gangāk in the south it is 100 miles broad and from the Mahāmandā in the\_east to the Gangāk in the west it is 250 miles long. Its area is 25,000 square miles².

<sup>1.</sup> HM, pp. 1 ff.

<sup>2.</sup> Ibid, pp. 2-4.

#### 4 STUDIES IN JAINISM AND BUDDHISM IN MITHILE

From the Puranas we learn that the territory of Mithila extended from the river Kausiki in the east to Gandaki in the west, and from the Ganga in the south to the forest of the Himālaya in the north. The forest on the bank of the Gandaki was known as Camparanya. The Saktisameama - tantra says that "from the banks of the Gandaki (Gandakitiramārabhva) to the forest of Campā the country is called Videha, also known as Tirabhukti"1. This Gandaki-tira appears to indicate the southern boundary of the country. Camparanya (modern Champaran) seems to be the northern boundary. Moreover, the Mahananda flowing through the districts of Purnea and Malda (now in West Bengal) is the oldest bed of Kosi that should be taken as the eastern boundary of Mithilä at the very early stage. The name Tirabhukti still survives in its modern form, Tirbut3.

#### The Name:

The name Mithilā or Videha is said to have derived from king Videgha Māṭhava or Videha Mādhava who came from the banks of the Sarasvatt. The Śatapatha Brahmaṇa³ narrates an interesting anecdote regarding the origin of this name⁴, and we are told that the new settlers are the Māṭhavas or descendants of Māṭhava. The name of Mṭthi Vaideha, the second king in the epic and the Purāṇic lists, is reminiscent of Māṭhava Videgha.

Nimi, the son of Manu, came to this land of sacrifices and his son Mithi founded a kingdom which was named Mithila fier him. He was also named "Mithi" because of his birth from attrition. He was also called "Janaka" on account of his extraordinary birth and "Videha" as his father was bodiless. The country henceforwarded came to be known as "Mithila".

Gaekwad Oriental Series, vol. civ, p. 69, v. 2.
 For other details, see HM, pp. 2 ff.

<sup>3. 1.4.1.</sup> 

<sup>4.</sup> See the following pages.

<sup>5.</sup> For other references see HM, p. 6, fn. 1-3.

The Vignu and Bhogawata Puronas also explain how the country came to be known as Mithila. The first mythical king of this part of the country was Nimi who was doomed to die by the curse of his preceptor. Vasistha who was a great Rsi and who was enraged by Nimi employing another priest, Gotama, to officiate at a sacrifice without Vasistha's permission. After his death, all the great Rsis assembled, and after bathing the dead body with its sacred water, attrited it. Out of it was produced a resplendent body who was named Mithi and his country came to be known as Mithila'.

According to Pāṇini, however, Mithilā is the country where enemies are crushed: "Mithilādayaśca"; mathyante 'tra mithilāngarī'. This derivation seems more convincing and it is probable that like the great Bhārata tribe, after whom the entire Āryāvarta came to be christened as Bhāratavarṣa, the Maithilas, doubtless, a brave people, named the country of their glory and achievements after themselves?

Besides Mithilā, it has various other names too, such as Vileha, Tirabhakti, Tapobhūmi, Śāmbhavī, Suvarņakānana, Mantili, Vaijayantī (Janakapura) etc.\*. Of these Mithilā, Videha and Tirabhukti are well known to the tradition and to the history as well. The name Videha we first of all come across in the Satapatha Brāhmaga, referred to above. Trabhukti or Tirhut is, however, a later term, also mentioned in the Trikānḍa - Seza³. The name Tirabhukti also occurs on some of the seals discovered in Vaišālī belonging to the Gupta period (4th century A. D.): Tirabhuktau Vaišālī Tara. (Basārh excavations, 1903-04). This clearly refers to a land situated on the bank of the river and is a direct proof of the fact that Vaišālī was known to have been in Tirhut.

For details see Ibid, pp. 4-11.

<sup>2.</sup> Unidi, 60.

<sup>3.</sup> HM, p. 7.

<sup>4.</sup> Brhaavinas Purāna ( Mithilākhanda ) gives twelve names.

<sup>5.</sup> p. 59.

<sup>6.</sup> For detailed discussion, see HM, pp. 8-11.

We have yet another interpretation of this term. According to some scholars, the word, Tirhut is a corruption of Trhutam i.e. the country of three sacrifices—(i) the sacrifice at the birth of Jānakī or Sītā who married Rāma, (ii) Dhanusayajha or the sacrifice on the occasion when the gracelestial bow was broken by Rāma and (iii) the sacrifice in honour of the marriage of Rāma and Sītā¹. This interpretation, however, seems far-fetched, and the name was popular as far back as the fourth century A. D., if not earlier.

#### The People:

Mithila or Tirhut is the land of the people who have carried conservatism to the excess of uncouthness. It is a country with an ancient history, traditions of which it retains to the present day. It is a land under the domination of a sent of Brahmanas, extraordinarily devoted to the mint, anise, and cummin of the law. For centuries it has been a tract too proud to admit other nationalities to intercourse on equal terms. For centuries it has passed through conquest after conquest, from the north, from the east and from the west without changing its ancestral peculiarities. The story goes that the Brahmanas of Mithila did not spare even Ramacandra for, at the time of his marriage they showed the same pride2 which is characteristic of their descendants of the twentieth century. This has been a very important trait of their character as a result of which the Brahmanical domination has left its ineffaceable marks upon the nature of the rest of the population.

Mithila is one of the most congested parts of India. Of the various districts, Muzaffarpur is the most and Darbhanga the least densely populated, but the pressure on the soil even here is as great as 870 to the square mile. It is essentially a rural land and the great majority of the people have been engaged in agricultural pursuits since time immemorial, but they

<sup>1.</sup> Brhadvisnu Purana ( Mithilakhanda ).

cf. the curse pronounced by Ramacandra on the Maithila Brahmanas, HM, Chap. I.

have hitherto developed no marked tendency to go to the urban areas. As a result of this non-commercial and non-enterprising attitude, the inhabitants of the area are none-too-prosperous. Its inhabitants increase and multiply and impoverish the earth. They are reluctant to seek other means of life than agriculture which does not yield enough for their sustenance or other lands on which to practise the one art with which they are accounted.

The age-old geographical isolation has no doubt profoundly influenced the character of the people. Even when the lands to the west of the river Gandaka and south of the Ganga were constantly subjected to turbulent influence that naturally accompanied the invasions of the Muslim rule for a pretty long time, Mithila, to the north of the Ganga, remained more or less at peace under Hindu kings of the Karnaja and Oinavara dynasties! The results of this long seclusion may be seen even in the present day as the people in general are more backward and less enterprising than those of other parts.

Of the principal castes inhabiting the land for centuries mention may be made of the Brāhmaṇas, Rājpūtas, Bābhanas or Bhūmihāras, Goālās or Ahiras, Dosādhas, Dhānukas, Koiris, Mallāhas, Chamāras, Kevaṭas, Khatawes, Kūrmīs, Musaharas, Tāntis and Telis—all Hindus. Among the Muhammadans, Sheikhs, Jolāhās, Dhuniās and Kunjarās are well represented. Besides these, the Deoharas and the Dhīmaras or Diābaras are two small castes peculiar to the land, forming separate castes by themselves. Moreover, there are many other small castes that do not merit much attention.

All through the ages the Maithila society has experienced no remarkable changes in its centuries-old social structure. It stood rock-like and survived all catastrophes, resisting outside influence with all its vigour and force. It is true that numerous books on Smṛti, daily duties, marriages, re-

<sup>1.</sup> HM, Chaps. V-VI.

ligious rites, prohibited degrees of relationship, performance of and officiating at sacrifices, purification, the duties of Brähmanas, Kşatriyas, Šdards and Vaisyas, agriculture, commerce etc. were either written or digested or complied throughout the centuries, but it is equally true that nothing new nothing revolutionary, nothing extra-ordinary in the shape of changes in the society is perceptible anywhere during the centuries preceding the current one, inspite of hundreds of books produced. On the other hand, majority of the law-givers came out openly in support of the deep-rooted custe-system and pernicious social evils and vices through their extra-ordinary jugglery of words. They stubbornly advocated status quo in the social order and suggested new methods by way of social regulations to make it more and more elaborate and rigid.

The advent of the fourteenth century witnessed a significant change in the social status of the Maithilas-significant because it violently shook up the very structure of the society. Instead of giving a progressive outlook to it, it was made more rigid and conservative. The new change was the introduction of the Maithila Kulinism aimed at re-organising the Maithila society (1310-1313), the credit for which goes entirely to king Harisimha Deva, the last king of the Karnata dynasty1. As a consequence, in their social structure the Maithilas gave birth to an elaborate system of geneological records called in common parlance, the Panjis. It is claimed that the system was introduced with a view to protecting the "purity of blood" in Maithila society by making people record their ancestry, and avoiding the forbidden degrees of relationship and marriages. This so-called social reform, most reactionary in character and outlook, was enforced and imposed on the society under the royal patronage and supervision, and the entire State machinery was geared up to work to its thorough completion and consummation, Accordingly, the Brähmanas-let alone the other castes - were now forced to split up themselves into four sub-classes-the

<sup>1.</sup> HM, p. 359.

Śrotriyas, the Yogyas, the Pāṇjibādhas, and the Jaibāras in order of grade and merit. We have already discussed the various gradations with all their implications elsewhere!

These rules further gave birth to a new class - the class of Pahjikāras and Ghatakas (i.e. the marriage - contractor). The Pahjikāras, in compliance with the strict royal order, kept these geneological records of gigantic proportions and were fally authorised to issue such "marriage - certificate" (adhikāra-patra or adhikāramāla) to the intending parties without which no marriage could be negotiated or performed.

Like the Brāhmaṇas, the Kāyasthas were also divided into Grhasthas (i.e. of ordinary birth). The same millas were also thrust on them as those on the Brāhmaṇas. They also got the "certificate of marciage" by the Padjikāras, called the Kāyastha-Panjikāras, Moreover, such geneological records were not limited to Brāhmaṇas and Kāyasthas only, those of Katiriyas are also known to have existed?

In addition to gatras or exogamous groups, they were also distinguished according to their mala and diha. The mala or origin is the name of village where the earliest known members of the gatra lived, while the dihas refer to the villages where their descendants subsequently estitled. And, they are even now known and distinguished accordingly.

The exponent of this outstanding social reform might have had some honest motive-for instance, preserving social order and encouraging virtuous and noble life - behind their zeal, but the only motive we can see through now, seems to have been the so-called "preservation of the purity of blood". This, in turn, instead of proving a boon, spelt severe curses on the society and caused devastating impact on the morale of the people.

Besides other evils, a new ferocious monster of Bikauās or the so-called Kulinas or the Bhalamānusas was born. The exaggerated importance placed on the value of being born

<sup>1.</sup> see HM, pp. 360 ff.

<sup>2.</sup> Ibid, p. 362, fn. 2.

in a high kulg gave a licence to these gentlemen of the society who gave up all their sacred practices and adopted marriage as profession instead. The emergence of the worst type of polygamy was a natural corollary to the undue and undeserving importance attached to this particular class. They married sometimes thirty to forty wives, and as a result, the number of widows grew awfully staggering for, the death of one man caused the ultimate tragic widowhood of atleast twenty to thirty women. Thus, the ill-fated girls were reduced to a hand of despised creatures worse than the slaves. It was only recently that this evil practice was done away with. But the "rules" have been implicitly followed through centuries up to the present time. Harisimha, the greatest protagonist of these rules, is no more. Even his family has faded away from the memory of the people, except a few students of history. But the "marriage rules" are unaffected and vet dominate the social life of the Maithilas with all their vicious implications1.

The other castes are commonly regarded as of mixed descent and various legends are current as to their genesis. Many of their religious ceremonies have been the same as among the Brāhmaṇas. Most of these castes, including the Bābhanas or Bhūnhāra or Bhūmihāraka are said to have remained Buddhists for a long time, and later switched on to cultivation as their main occupation, possibly after the large-scale destruction of the Buddhist monasteries by the Muslim invaders. The Bhūnhāras were probably an offshoot of the Brāhmaṇas themselves as their mūlas and gotras tend to suggest.

But, the search for atleast some grains of divine enlightenment fallen from the overflowing store of the ancient masters in this erstwhile "home of Hindu enlightenment" is now in vain. It is a sad reflection on the Hindu social system that in Mithilä "where it reached a high degree of development, its influences on the material and moral condition of the people at large were in the direction, not of amelioration

<sup>1.</sup> For full discussion, see Ibid., pp. 358-366,

<sup>2.</sup> For details, see DDG, 39-41.

but of degradation. The priestly and intellectual aristocracy was so predominant that it set itself to suppress any attempt at social or mental emancination outside its pale. Their attempt was so successful that it is in this same ancient centre of learning and enlightenment that, inspite of the spread of western education and culture, ignorance, fanaticism and religious susceptibilities are yet staggeringly rampant and inflammable and the state of the lower classes is most degraded and most depressed and the proportion of the illiterate is the greatest<sup>3</sup>.

#### History :

From the remotest dawn of history Mithilā had had a unique and distinct position in the body-politic of Aryāvarta. It was ruled over by a gallaxy of philosopher - kings. The story of the colonisation of this part of Aryāvarta by the Aryan settlers is indeed fascinating—a story which is vividly told in the history of mankind. The adventurous clan of the Videhas, led by Agni Vaisvānara and their priests of the Gautama's race, dashed from across the Sadānirā ( the modern Ganqiaki), swooped down upon the marshy and uncultivated land, caused Agni, the Fire-God, to taste it through sacrifices and ultimately established itself into the region which later came to be renowned as the famous land of the Videhas under the Janaka dynasty, a supreme seat of learning and philosophy in the ancient world?

Long before the advent of the Buddha and also during his life-time, the eight clans including the great Videhas and the Licchavis inhabiting this land, formed the confederation of the Vṛjis and established the famous republic of the Vṛjis or the Licchavis, probably the oldest republic in the history of the world. No republics except that of the Licchavis lasted in history for a thousand years. Neither Athens nor the republics of Yenice and Genova can claim a similar

C. J. Stevenson Moore, Mutaffarpur Survey & Settlement Report; DDG, p. 22.

<sup>2.</sup> Ibid.

<sup>3.</sup> HM, pp. 5-7 & Chap. II.

greatness. The non-monarchical tradition with the departure of the Licchavis from the Indian political stage became a thing of the past, and at the end of the 5th century A. D. republics disappeared from Hindu India. Republicanism was the first to begin the great departure to lead the dirge of political nirvana. The community now ceased to breathe freedom and the old life refused to return?

With the fall of the mighty Licchavis, Ajātaśatru occupied Vaisālī and became the master of Mithilā. Thus, Mithilā formed a part of the Magadhan empire, but it still retained its distinctive features. The Mauryas and the Guptas honoured its age-old democratic traditions. The historical matrimonial alliance between the Guptas and the Licchavis was largely responsible for the rise and eminence of the Guptas who have referred to this episode in their epigraphic records. Samudragupta used to refer to himself with pride as "the son of the daughter of a Licchavi" (Licchavi-dauhitra). Under them, Mithila now came to be known as Tirabhukti (Tìrabhuktau-Vaisali-tārā).

The exit of the Guptas was promptly followed by the coming in of other powers. Almost all the upstart political adventurers, attempted, once atleast, to reach the foot of the Himālaya for the attainment of the much coveted, though hollow, glory of "earth - conqueror". It had thus fast developed into a cock-pit of power politics, and witnessed the glorious rise and tragic fall of various powers on and from her political horizon. Mithila, after Harsa's death came to be ruled over and ravaged by the Tibetans, the later Guptas, the Maukharis, the Palas, the Gurjara-Pratiharas, the Rästrakutas and the Candelas in succession, till the advent of the Karnāta king Nānyadeva, the founder of the celebrated Simrāon dynasty (1097 A. D.). It was, therefore, after a long spell of nearly about fourteen hundred years of subjugation since . the break-up of the Videhan monarchy and the Vailian confederacy that she rose again under the brave and inspiring leadership of Karnāta Nānyadeva and asserted her inde-

<sup>1.</sup> Ibid. pp. 62-66 & Chap. III.

pendence. And, the foundation of the Karañja or Simrãon dynasty ushered in a new era—an era of kingdom-making, an era of splendid glory and great achievements. Under Nanya and his descendants Mithilä prospered exceedingly and became again a unique centure of philosophy, law and literature.

After a rule of two centuries and a quarter over Mithilâ and a direct rule of about a century over the Nepal vallety, the celebrated Karpāta dynasty made its tragic exit from the political stage of Northern India. In 1324 A. D., it came under Muhammadan rule. A little later (c. 1354 A. D.) the Emperor Feroz Shah Tughlak handed over the Rāj of Tirhut to Kāmeśvara Ţhākura, a Maithila Śrotriya Brāhmaṇa who founded a new dynasty known as Oinavāra dynasty<sup>2</sup>. Mithilâ was ruled over by the native Brāhmaṇa kings of this dynasty for nearly two centuries. During this period also Mithilâ was the leader of thought in North - eastern India. It was really the golden age in the history of Mithilâ.

The fall of this dynasty was followed by a short interregnum during which the Muslims succeeded in wresting power<sup>2</sup>. Akbar, the great, it is said, bestowed the Rāj of Tirhut (c. 1556 A.D.) on the Brahmana scholar, Mm. Mahesa Thākura, the founder of the Khangdavalā dynasty or the Darbhanga Rāj<sup>2</sup> of which the late Mahārājādhirāja Sir Kāmeśwara Simha was the last soon in whom vested the cultural and social leadership of Mithilā.

#### Cultural Achievements;

Though the end of the Karnāṭas and the Oinavāras was tragic, their period made brilliant contributions in the spheres of art and literature. In this respect, the Mithilā of the Karnāṭas and the Oinavāras resembled very much that of the

For details see Ibid, Ch. lv-v; R. K. Choudhary in ABORI, XXXV, pp. 91-121.

Ibid. Ch. vi: R. K. Choudhary in TBRS., XL, pp. 99-121.

<sup>3.</sup> HM, Ch, vili.

see the author's forthcoming book, History of Mithila, vol. 11, Ch. 111.

Janakas and Yājūavalkya. The two periods, though standing apart by about four thousand years, have somewhat their similar contributions to the growth of human mind in general and Indian culture in particular.

A great centre of learning from the very beginning of its history, Mithilā stands apart pre-eminently as the land given to intellectual pursuits and consequently to speculations about the spiritual well-being of man. It is the celebrated land of the Upanişads which embody the highest truths ever found out by man about life, soul and hereafter, and record the great impetus given to those speculations by the unrivalled Janaka (Kṛti Janaka), the philosopher-king of Mithilā. It is the land of the disinterested Videhas where the great Brahmanidyn, the essence of Vedānta and the kernel round which Hindu culture has grown and developed, was perfected. Thus, it is the land which bore the torch that has radiated light throughout India and even beyond through all these ages.

Speaking of Mithila's contributions to Indian culture one is reminded of that unique name, Yājňavalkya who first developed the Madhyandini branch of Yajurveda, universally known as Sukla which was embraced by the whole of North India. In the field of Civil Law ( Smrti ) Yājňavalkva's work (Yāiñavalkya-smrti) superseded that of Manu (Manu-smrti). The continuous development since his time in ritualistic and Civil Law was so tremendous that later it came to be duly recognised and respected as the Mithila School of Hindu Law. Among the great Maithila contributors to this branch of literature (Smrti), special mention may be made of Laksmidhara, Śrikara, Hajāvudha, Bhavadeva, Śridhara, Aniruddha, and Candesvara and many others who shine the brightest on the pages of history. The biography of Yainavalkya is indeed the cultural history of his country in his times. It is, therefore, no exaggeration to say that "from the days of Yajhavalkya-smrti down to the modern times the land of Mithila has produced writers whose names are illustrious.\*\*1

<sup>1.</sup> For details, cf. Supra, Ch. ii.

A stronghold of conservative orthodoxy, Mithilâ also proved to be a very congenial soil for Jainism and Buddhism to thrive on. It was the land of the birth of many of the Jaina Tirthañkaras. Vardhamāna Mahāvīra was an inhabitant of Vaišālī. Similarly, Buddhism had its stronghold in Vaišālī. Buddha lived for sometime near Vaišālī and had high praise for the Licchavis. Even after his death, Tirabhukti continued to be an important Buddhist centre. The second council of the Buddhists was held in the city of Vaišālī. It was here that the creed was divided into Yānas i.e. the Hīnayāna and the Mahāyāna. Tirhut played its important part in the development of Mahāyāna, which was later responsible for the growth of the Tāntrika cult of which Mithilâ still continues to be an important centre?

In the realm of knowledge Mithilâ's achievement and son far-reaching that they have no parallel. All branches of knowledge have been cultivated here and enriched. Its contributions to philosophy of which India is justly proud, are, however, superb. Nyāya was first systematised by Gautama, and in the twelfth century Gangeda gave it a new orientation. In the history of Nyāya and Mīmāñas, Udyotakara, Manḍana, Prabhākara, Vācaspati (1), Pārthasārathi Miśra, Udayanācārya, Murāri Miśra, Gangeda, Pakṣadhara, Bhayanātha and Śankara are some of the illustrious names.

During the time of the great Gangesa (1200 A. D. onwards) Mithilä was a celebrated seat of learning and scholars from different parts of the country came to receive highest training in Logic and other branches of learning in the universally reputed University of Mithilä. It was here that the great Raghunātha Siromaņi received his training in Logic and later started the famous University of Nadiā in Bengal. After Gangesa, a long line of scholars in Mithilä kept up the

<sup>1.</sup> Supra, Ch. iii.

<sup>2.</sup> Subra. Ch. iv.

<sup>3.</sup> Subra, Ch. ii.

glorious tradition of Mīmāmsā for centuries. This brilliant tradition was gloriously maintained by the Brähmana kings of the Khandavala dynasty or the Darbhanga Rai till the middle of the present century.

#### T Stangtone .

Nor has literature or grammar been neglected. An important school of grammar was started by Padmanabha Datta with his Sunadma Vvākarana and its various supplements. On Rhetoric and Erotic some of the most popular books were written by Bhanudatta Miśra, the author of Rasamañiari. Ratneśvara commented upon the Sarasvati-kanthūbharana in rhetorics, while in erotics Jyotirīśvara wrote Pañcaśāyaka and Rangasekhara, off-quoted in mediaeval Sanskrit literature. Among literary compositions, Bhavadatta's commentary on the enic-poem. Nalsadha-caritam is vet studied with great interest. Prthvidhara Acarya's commentary on Mrcchakatika is yet another popular work. Besides, Javadeva, the author of Prasannaraghava; Murari, the author of Anargharaghava, Govinda Thakura, the author of Kavyapradipa; Jayadeva, the author of Candraloka: Samkara, the author of Rasarnava: Krsnadatta, the author of Gitagopipati and others illumined the field of poetry and poetics. In Lexicon, Śrīkara-Ācārya's commentary on the Amarakośa is a remarkable gem of Sanskrit literature.

Maithill, the language of Mithill, was also cultivated and greatly enriched during this period. Jyotirisyara deserves special mention for his composition of the earliest extant work in Maithill, Varnana-Ratnakara, His period was indeed the golden age of Maithill and Sanskrit studies. As a matter of fact, there is abundance of literary work in Maithili-dramas, poetry, prose-dating from about the eleventh century.

While the Kamesvara - period (the founder of the Oinavara dynasty) was made famous in the literary world by the euridite and versatile scholar. Jagaddhara, the Mithilä of Sivasimha was illumined by the divine sparks of the celebrated poet, Vidyāpati whose name has come down to the posterity in connection with Maithill songs as a house-hold word throughout the whole of Bengal and Bihar. Vidyāpati (born c. 1360 or c. 1340 A. D.) the contemporary of Chaucer (born c. 1340 A. D.), the great English poet—was author of Kirtillatia and specially the anthology, Paddwal—songs that stirred up the later Vaispava writers and preachers of Bengal and reverberated like the enchanting heavenly music through the forests, rivers and dusty villages of Mithilä. He also wrote on Smṛti (Vibhāgasāra, Gangā vakyārati and Dānavākyārati j; on Nitil or moral tales (Saiva sarvaṣvasāra and Puruṣa - Parikṣā); on Pūjā (Saiva sarvaṣvasāra and (Durgābhakti - taranṣḡuā) and on literary composition (Likhanāvati).

The days of Vidyapati (c. 1340 - 1448 A. D.) were the days of the glory of the Mithila University. A scion of a distinguished family of scholars, a voluminous writer, a widely read scholar and a Sanskrit poet of eminence, a charming lyric poet and the first of old Vaisnava master singers, a general and an administrator and the brightest jewel of Sivasimha's court, Vidyapati overshadows all Vernacular noets, even Candidasa, "the child of nature". His short hymns of prayer and praise became great favourite of the modern Vaisnava reformer of Bengal - Caitanvadeva and through him his songs (padāvali) have become as well known in Bengali households as the Bible is in an English one. He was thus a poet and finished scholar, whose similes and metaphors, choice of expressions and the higher flight of imaginations are brilliant poetical feats which at once captivate the ear and dazzle the eyes. The scene of sensuality and lust in his poems are strange combination of holy and unholy. of earthly and heavenly. His earlier poems are full of sensualism, his later of mystic ideas1.

The Khandavalā dynasty (1556 A. D. onwards ) also made its definite contributions to different branches of Sanskrit

<sup>1.</sup> For details, see HM, pp. 375-82.

learning and Maithiil literature. There is an interesting anecdote that Mm. Mahesa Thākura, the founder of this dynasty, greatly inspired the saint-poet Tulastdāsa by saying that his "Rāmāyana" (Rāmacaria māmāsa) would be loved more and more by the people in future. This encouragement, we are told, was offered at Kāsi while Mahesa Thākura was proceeding to the Delhi Durhar.

Summing up, it may be said, that altogether Mithilā was "the home where the enlightened and the learned might always find a generous patron, peace and safety, where courts were devoted to learning and culture and where poets and philosophers lived in honour and affinence".

#### Sources:

The sources of our present study are almost the same as provide the basis of the political and cultural history of land. The study has, therefore, to be mainly based on literary sources—Brahmanical, Buddhist and Jaina—the precise dating of which has deen a baffling problem and as such we have adopted the generally accepted view regarding the chronology of the literary texts. In our case we have literature enormous in extent and most varied in character dwelling upon the various aspects connected with our study.

Further, the Brähmapical and non-Brähmapical texts seek to establish the supremacy of their own faith and hardly show any sympathy for the views of their opponents. On the other hand, they endeavour to establish their own view-points with a missionary zeal as it were, and spare none in the wordy duel and bitter wranglings that had become the order of the day for centuries. We have, therefore, to be very cautious while handling these texts and compare and contrast the conflicting nature of evidences from the rival sources before finally pronouncing our own judgement or arriving at definite conclusion.

See the author's forthcoming book, History of Mithita, vol. ii, ch. v.

Literary sources are sometimes corroborated and supplemented by archaeological sources. Innumerable finds of Jains and Buddhist antiquities in various parts of Mithilä in recent years make us bold to convincingly refute some of the nurely conventional, dogmatic and fantastic views about the rise; growth and nonplarity of Isinism and Ruddhism in Mithila Orthodox scholars and local Panditas fastidiously cling to the view that Mithila was not in the least influenced by the rise of these new orders nor were the inhabitants ever worried over the growing nopularity of Buddhism. Archaeological evidences on the other hand have altogether a different tale They unequivocally speak of the great crisis of conscience that siezed the land of Mithila for many centuries. They further confirm that Jaina and Buddhist religions were an article of faith with a section of the society just as Brahmanism was with the majority of the people.

The present work has been undertaken not only to provide an adequate treatment of the rise, growth and influence of Jainism and Buddhism but also to present a connected picture of the various religions and philosophies that inspired and characterised the religious outlook of the people of Mithila through the ages. In order to explain and illustrate creating positive developments in this field wherever possible comparisons have been made between different systems that clashed and shaped the currents and cross-currents of the religious life of the people of this ancient land,

#### CHAPTÈR II

#### Mithila and Brahmanical Religion and Philosophy

#### Introduction:

In the post-Vedic age the religious convictions of the people were more or less the same as they were in the Vedic age. While the popular supersitious beliefs in spirits, imps, spells, incantations and witch-crafts prevailed as before, the sacrificial aspect of the religion developed tremendously. With the effux of time the Rgwedic monotheistic and monistic tendencies became more and more marked. The Prajapati-story contains in it the germs of the later doctrines of avaitars or divine incarnations. It bears a new spirit of symbolism and spirituality. In the Brühmage Prajapati stands for Puruşa and the sacrifices are conceived as constantly recurring in order to maintain the universe.

#### The Religion of the Upanisads:

The Upanisads also take up the same doctrine and elaborate it. It deals with Brahman or Alman as the only underlying and ultimate reality. The Upanisads indeed expound a new religion which was opposed to the sacrificial ceremonial. It represents the philosophical aspect of Hinduism and aims at the deliverance from mundane existence by the absorption of the individual into soul (Brahma) through correct knowledge. Ritual is useless for such an aim and knowledge is all important: lat tram asi—that art thou "that dwelleth in every thing, that guideth all beings within, the inward guide, immortal". Thus Brahman or Absolute is grasped and definitely expressed for the first time in the history of human thought in the Brhadaranyaka Upanisad² by the great seer Yājāavalkya. It is these various Upanisada' bottines—along with the doctrines of Māyā, Karms, Mukti. Transmi-

<sup>1.</sup> HM, pp. 94-95.

<sup>2.</sup> iii. 4, 1; iv. 5. 1.

gration etc. interpreted anew in each period — that have dominated Indian thought ever since.

But, these higher subtleties of religion were confined to the intellectual section of the society and the common people did not understand these obstruce theological and philosophical speculations. They stuck to the worship of the disties of the Rayedic period. These deities were, however, not so prominent as landra and Varuna. Rudra or Siva, the great God and Lord of animate beings; Vispu, the deliverer of mankind in distress and other gods now came into prominence. This movement was parallel with the development of philosophy in Mithilä and elsewhere. It led to the religions of modern Lodie

But the Unanisadic age is remarkable in as much as it witnessed revolutionary changes in the religious outlook of the people, which was in the following centuries responsible for the rise and growth of two new heretical sects-Jainism The Brahmanas or the priests went to the and Buddhism extreme in exploiting the religious beliefs and fantastic superstitions of the masses which culminated in a sort of intellectual revolt in Mithilä and other parts of North India. The period intervening the Vedic and the Upanisadic ages. i. e., the age of Brahmana may actually be termed as the age of sacrificial ceremonials. The society was gradually passing from pure and simple nature of devotion to that of The Satapatha period was still the golden days of the aryans. It referred to worship and adore and gave only a subordinate place to rigidness and privations. Devotion of mind was regarded as the predominant factor in their religious life1. It was, however, not without the signs of those competitions that gradually eat up the vitality and sound the death-note of a great race. Unfortunately the tradition of RK composition was now given a go-by and the meaning (i. e., meditation) of the Vedic Roas and mantras lost all its significance. The Hindu theory that religions do not come from without but from within was

<sup>1.</sup> SB. 1, 4, 4, 1. " मनश्च इ वे वाक् च सुत्री देवस्थी वद्यः कहतः"

ridiculously ignored. It was now a thing beyond their knowledge, beyond their access, beyond their comprehension. The priests simply got them by heart and their meaning true or false-became exclusively their own property. The result was obvious. These mantras in course of time came to be regarded as a thing of magic-known only to the priests or Yajfilkas. Fast steeped in superstitions and pseudoreligious beliefs, the people acclaimed them as gods on the earth ( Bhadevas ). Numerous intricacies were now introduced in the secrifices and the ceremonies and rituals grew into infinite. Sacrifices were continued for years and hundreds of priests were engaged for the purpose. The commands of the Bhadevas must be obeyed in any case, or else, they would have to face innumerable divine calamities.

These extremely rigid forms of religious sacrifices evoked spiritual unrest and revolt and voices of protests were uttered by intellectual giants like Yaifiavalkya, Janaka Videha, Ajātasatru of Kasi. Pravahana Jaivali and many other representative thinkers of the age who refused to submit to the hierarchical pretensions of the Brahmanas and asserted their right of performing sacrifices without the intervention of the priests. These protests ultimately gave rise to a new spiritual force and the Upanisadic philosophers accorded the knowledge of Brahman and Atman the supreme place. Thus a new age dawned and a new wave of thought engulfed the whole country which heralded a glorious chapter in the history of human thought and Mithila's contributions to it have been second to nonel.

In the following period the Brahmanical religion or the religion of the Vedas remained confined to a small section of the people. Among the various revolts springing up inevitably against Upanisadic religion two were most important in the centuries before Christ-Jainism and Buddhism, These religions found many followers among the inhabitants of Mithila and Vaisalt. But, inspite of their great popularity

<sup>1.</sup> For details, see HM, pp. 94-99.

a great body of the people of the Vajji country remained staunch followers of their ancient faith. Indeed, the religious belief of the Licchavis in general was not different from the form of worship prevalent in other parts of North India.

Throughout the centuries the Maithilas had been orthodox in their religious outlook. It is true, the Buddha had many followers among the inhabitants of the land, but his influence disappeared soon after the decline and fall of the Buddhist order. The priestly and intellectual aristocracy became once more predominant after the revival of Brahmanian during the time of the Sungas and the imperial Guptas. It set to itself to suppress any attempt at social or mutual emancipation outside its pale. Rigid rules for Sudras and other than Brāhmanas were formulated and enforced. Elaborate treatises on religious rites, gifts, ritual for consecration of houses, temples, divine images, rules for performing traddhas, philosophy of the bhakti doctrines and the duties enjoined to the followers of that doctrine, the Bharavata Sampradaya, philosophical disquisition on sacrificial rites, religious duties of Sudras and women were written mostly by the same lawgivers.

#### S'iva : S'akti and Visnu :

The people of Mithilä were strong believers in Vargatramadharma and simple devotion to Hindu gods and deities. The three main figures who have inspired and animated their souls through the ages, are Siva, Sakti and Visqu. They valued them equally as capable of giving supernatural rewards. The three-fold marks (yet visible) on the forehead of the Maithilas represent the following symbols—the horizontal lines marked with ashes represented their devotion to Sivag the vertical sandal-paste in white represented their faith in Visqu and the dot of sandal-paste in red or of vermillion represented their veneration for Sakti.

The worship of Siva was, however, most wide-spread among the men and women-folks (especially the Brāhmanas). The

<sup>1.</sup> For details, see, Supra. ch. iii, tv.

popularity of full fasting on (Kṛṣṇapakṣa) Caturdasī; the worship of lacs of clay-made Śiva-lingas on special occasions; the two kinds of popular songs of Śiva — Nacārī and Maheśavānī and the volumes of pure devotional songs composed by poets—from Vidyāpatī down to Candra Jhā (Candā Jhā) and Śiva temples in almost all the villages (even now) definitely point to the great place that Śiva occupied (and occupies) in their hearts.

The literary sources apart, archæological finds also speak of the great popularity and veneration in which Lord Siva was held in Mithilä. Respect for Nandiseems to have been great which indicates that even his vūhana had a great place in the Siva sampradāya. The Bull had a respectable position and we learn from the Pancobh copper plate of Samgrāmagupta<sup>1</sup>, a feudatory of the Karnāṭas of Mithilā—that the bull was the insignia of that family, as Samgrāmagupta himself was a devout worshipper of Maheśvara. Further, the images discovered in Birpur and Barāipur and other places show that almost all the sects prevalent during the Pāla period and after, were known to the people of this area<sup>2</sup>.

Moreover, from the discoveries made in Baherā and other places it appears that the phallic emblem of Siva was more popular in the dominion of the Karņāṭas. Large numbers of phallt have been discovered in different parts of Mithilā. Ekamukhalinga variety is the commonest one though Caturmukhalinga has also been noticed in different parts of Tirhut, the best specimen being one at Bheetha belonging to the Pāla period. The arghya and nālā (both at Baherā and Birpur) bear wavy incisions indicating that the water usually poured on the top of the linga passing along the surface of the four busts on the linga. The Baherā sculptures are finely carved specimens of the 13th - 14th century and are in keeping with the Karṇāṭa tradition as these show close agreement

See Upendra Thakur, "A Note on the Pancobh Copper-plate of Samgramagupta" in 1HQ, xxxiii, pp. 288-94.

R. K. Chaudhary, "Some recent discoveries in North Bihar" in JBRS, XLIII, p. 376.

with the plastic representation of South Indian texts. The cult of Sadāsiva was very popular in South India1.

The worship of Sakti was no less popular. She was supposed to give siddhis only but Lord Siva could award Some of Mithila's greatest saints and mukti or salvation. upāsakas have been associated with Sakti, for instance. Devāditya, Vardhamāna, Madana Upādhyāya and a host of The very first verse taught to a child was in praise of Sakti, i.e., the popularity of Aripana or Alipana or the painted yantras on the ground. Moreover, the Sabara rites of Mithila's women, the sensuous character of the people; paga or their Tantric headdress, the wide-spread worship of earthen images of Durga; the Matrka Puja and the prevalence of diksā (istamantragrahana) etc. strongly point to the great importance and ineffaceable impact of Sakti in Maithila religious life. The impact was so great that it often found mention in epigraphic records. The Khojapur Durgā Image inscription<sup>2</sup> found in the village of Khojapur in the district of Darbhanga may be cited as a point in instance. In this connection another point of interest is the establishment of the shrine of Tulajāmātā or Tālejumā, a Śakti Goddess held in high esteem by the Newars of Nepal-who later became the titular deity of the Malla (Newar) dynasty of Kantipura (Kathmandu) in the seventeenth century. The goddess was equally the especially worshipped deity of the Maithila (Karnāta) dynasty started by Harisimha at Simrāon (c. 1326 A. D.). Moreover, the Amba Bhavani of Tulajapura in the former Hyderabad State is one of the most important Säkta shrines in the Deccan. The institution of Deccan Brāhmanas (Mahūrāstrīyas) as priests in charge of Pasupatinātha was probably a direct result of the Karnāta connection<sup>3</sup>. All these were a direct legacy of Tantricism which we have discussed in detail elsewhere in this chapter.

<sup>3.</sup> S. K. Chatterji, JRASB (Kirātajanakṛti)



<sup>1.</sup> Ibid, 370.

<sup>2.</sup> JBRS, xxxvii, pts. iii-iv, pp. 10-13.

The proximity of the Salagrami river, the observance of all principal Vaişnava fasts and festivals and the immense popularity of Bhāgavata, Hartvanisa and Brahmavaivarta Purānas prove the great influence excercised by Vaiṣṇava worship on the Maithila mind. The long and rich tradition of Maithili love-poetry that found its greatest exponent in Vidyāpati is proudly associated with the great Vaiṣṇava literature. Siva and Sakti were, however, predominant devotional mainsprings of the Maithila mind, which is further evidenced by the existence of a large number of temples of Siva, Durgā or Sakti, Rāma and Sītā, Kṛṣṇa and Viṣṇu scattered all over Tirhut, architecturally known as the Tirhut type of temples.

Vaisnavism seems to have been a prominent feature much earlier and specially in the Pala period. The discovery of a large number of Visnu images from Bengal and Bihar bears testimony to the fact. Recently in Birpur (North Bihar) three images of Visnu, one of Narasimha, one of Varaha (incarnation of Visnu) at Jayamanglagarh, yet another of Vārāha in black stone at Baherā and one of Visnu at Naulāgarh2 are very important as they clearly point to the widespread popularity and influence of Vaisnavism in Mithila. The development of this system had a hand in the growth of the avatara theory and the Palas were aware of it. Though the systematisation of the theory of avatāra took place in the Bhugavata Purana, the Pala inscriptions refer to several avataras like Vārāha, Narasimha, Vāmana and Parasurāma. Jayadeva mentions ten avaturas. Thus, the Pala records speak of both the systems which prevailed in Eastern India in those days3.

#### The Sun Cult:

Besides these three important cults, worship of the Sun cult also seems to have been popular as is clear from the Bhavāditya temple inscription of Narasimhadeva of the

<sup>1.</sup> For details regarding these temples, see HM, pp. 384-86.

<sup>2.</sup> R. K. Chaudhary, op. cit., pp. 375-76, 369.

<sup>3.</sup> Ibid. 376.

Oinavara dynasty in Kandaha1. It is inscribed on stone doorframes of a temple dedicated to a sun-image called Bhavaditya. We have yet another rare Surya image from Barauni (North Bihar), and a few Surva images found in Bihar. These images are remarkable in various ways. body is carefully modelled with considerable regard to realism and the same commendations may be bestowed on attendants. The decorative frame work is carefully treated and the whole composition produces an imposing and a very pleasing effect. The mechanical execution is perfect and the design is more restrained. The prominent Kirtimukhas convey supreme reality. We know that Kirtimukha was very frequent in the Gupta age not only in images but also in temples. The Kirtimukha tradition continued in the later period and it was one of the prominent features of the Eastern School of mediaeval sculpture2. Another peculiarity of the image is that it is decidedly of the period when the foreign influence was on the wane but had not completely disappeared. The two legs are booted and as such the foreign influence on this image is perceptible. The booted Surya is a peculiarity of the Gupta period and, therefore, the present image can be tentatively assigned to the later Gupta period. In other words, the Sun cult in Mithila and other parts of Bihar was a popular cult in the Gupta times and after.

Thus the Mithilā inscriptions—the Simrāon inscriptions of Nānyadeva, the Andhrā Ṭhārhī inscription of Śrīdharadāsa (referring to the worship of Viṣṇu); another inscription in the same place and also at Śrīnagara in the Madhipura Sub-Division of Saharasā district referring to Śaivism; the Bheet Bhagavanpur inscription of Malladeva; the Matiāhi stone inscription referring to Viṣṇu worship; the Kandahā inscription of Narasimhadeva referring to Sun worship; the Tila-

<sup>1.</sup> JBRS, XX; HM, p. 373; R. K. Chaudhary, Inscriptions of Bihar, Incre. 20.

For details, see R. K. Chaudhary, "A Rare Surya Image from Earauni" in Journal of the Bihar University, vol. iv. No. 1, pp. 34-38.

be termed as "so many encyclopædias of the knowledge of their time": They practically deal with all matters of "common belief and interest from the doctrine of the origin of the world to the laws which govern kings and the societies.... medicine and science generally. The Tantra is.... the repository of esoteric belief and practices, particularly those relating to yoga and mantra-tativa". In them we find the description of the Supreme Being, the creation and the destruction of the Universe, the classification of creatures, the origin and worship of the gods, the heavenly bodies, different world and hells, man and woman, cakra (centre of the human body), dharma, diramas and the sacraments, mantra, yantra (magic diagram on which to worship), various forms of spiritual training, japa, vrata, worship (internal and external), medicine, science and many other things.

It has been argued that the Tantras are a recent Sastra and are largely creation of the people of Eastern India which is supposed to be its stronghold. The antiquity of the Tantra has, however, been proved beyond doubt to be as ancient as the Sruti itself2. In fact, not only in Eastern India, but throughout the whole of India the upper classes of Hindu communinty are governed by the Tantric religion as far as initiation (dīkṣā) is concerned. There are Sāktas, Vaisnavas and Saivas all over the country. The Saktas are initiated by the Sakti-mantra, the Vaisnavas by the Visnu-mantra and the Saivas by the Siva-mantra. All these mantras are the exclusive properties of the Tantra. Like Mithila, Madras, Bengal, Bombay, Kāśi (Banaras), Kashmir, Assam and other such notable places of India have Saktas, Vaisnavas and Saivas in a large number following the Tantric system. It is, therefore, absurd to argue that this system is the exclusive creation of the people of Eastern India only. Sadhakas have appeared on the scene almost everywhere, and the Maithila

Bhattacharya, Mützkabheda Tantram, Intro. p. 3; Avalon, op. eit. Intro. pp. 49-50.

Bhattacharya, Intro. pp. 7 ff; Avalon, Intro. pp. 58 ff; D. N. Bose, Tantras: Their Philosophy and Occult Secrets, pp. 2 ff.

Sādhakas and Panditas, like those of Bengal and other places, have "only prepared compendia and developed the practical side of it to a considerable extent" for the benefit of humanity at large<sup>1</sup>.

The theory that Tantra has come out of the Mahayana doctrine of the Buddhists<sup>3</sup> who worship Tārā, Vajrayogini, Ksetrapāja and use montro, bija, and japa, is faulty, hardiy supported by any corroborating evidence. There is, no doubt, a similarity of doctrines and practices in the two systems but this hardly justifies the view that one has been borrowed Scholars are generally unanimous on this from the other. point that the Cina-Tantra is the originator of the worship of Tārā3 and that this Tantra existed in India much earlier than the time when Mahāyāna Buddhism made its appearance. Apart from the insignificant minor similarities here and there, there is a very great dissimilarity viz., the animal sacrifice. It is a well-known fact that in Pancatattva-sudhana, the Tantrikas lay much stress on the animal-sacrifice while the Buddhists hold quite an opposite view.

It is interesting to note that the Sakti devatā (the mother goddess) is worshipped and reverenced and the Sakti-pīţhas (the seat of mother goddess) are established in almost all parts of India: Kāmākhyā is worshipped at Kāmarūpa; Vindhyavāsinī on the Vindhya hills; Yogamāyā and Pūrņamāsī at Vṛndāvana; Annapūrṇā, Saṁkaṭa, Tripurabhairavī, sixty-four Yoginīs, Kālabhairavī, Durgā, Sītalā, Maṅgalā and Devīs at Kāśī; Guhyeśvarī in Nepal, Gāyatrī and Sāvitrī in Rajputana, Lalitā at Prayāga; Ugratārā in Mithilā (Tirhut); Jayakālī in Calcutta; Jvālāmukhī and Chinnamastā in and near Jālandhar; Kṣtrabhavānī near Kashmir and other Devīs in almost all parts of India. Vimalā, Sarasvatī, Bhuvane-

<sup>1.</sup> Bhattacharya, p. 7; Avalon, pp. 59 ff.

<sup>2.</sup> cf. S. B. Dasgupta, Obscure Religious Cults, pp. 13 ff.

<sup>3.</sup> Tara is also referred to in the Reseds.

<sup>4.</sup> Bhattacharya, p. 8; Avolon, pp. 60 ff.

Jvälämukhi, Candi, Tärä, Durgä, etc. are also worshipped in Mithilä at different places.

svarı, Käli and Lakımı are worshipped and paid obeisance to, in Utkals, the seat of Lord Jagannatha1. To say that Raghunandana Bhattacarya of Bengal was the first to prescribe for the worship of Durga, as provided for in the Tantra, would be quite wrong and misleading for we know that previous to him many other thinkers in Mithila and Bengal and elsewhere had done so. Vidyāpati, Śridatta, Harinātha Upādhyāya. Vidyādhara, Ratnākara, Bhojadeva, Jimūtavāhana, Halāyudha, Vācaspati Miśra, Madhavācārya and even Samkarācārya had admitted the authority of the Tantra while Vācaspati Miśra. the explaining philosophical doctrines. celebrated Maithila thinker and commentator on the six Darsanas, has in his commentary on the Patañjali Darsana, prescribed in the recommended Dhyana of Devatas as Tantra<sup>2</sup>. Moreover, many well-known books written in Mithila and elsewhere, before the age of Raghunandana, contain provisions for Durga-Pūja, such as the Durga-Bhakti-Tarangini, Samvatsarapradipa, Kalakaumudi, Jyotişarnava, Smrtisāgara, Kalpa-taru, Krtya-mahārņava, Krtya-rainākara, Krtyatattvārnava, Durgābhakti-prakāša, Kāla-nirnaya, Pūjā-ratnākara, and others pertaining to the worship of Durgā and Kālī3.

The Bengali practice of worshipping earthen images of Durgā and Kālī with great pomp and ceremony is followed in Mithilā in all details. It is true that this practice does not receive the same favour, as in Mithilā and Bengal, in other parts of India but it is also true that She is everywhere worshipped in ghaias (earthen jars). Shrines containing her images are reverentially visited, nine-day vratas performed, fasts duly observed and the sacred Candī read on the Mahāṣṭamī day. Even now women-folk bathe in the rivers or tanks early every morning for the first nine days of the bright fortnight of the month of Āśvina and worship the small images of the Devi, made of clay, with all devotion. All these

<sup>1.</sup> For further details, see Avalon, pp. 63-64.

<sup>2.</sup> cf. Avalon, p. 67.

<sup>3.</sup> For other details, see Ibid, pp. 65 ff.

undoubtedly show that this practice of worshipping the Dovi has been followed from times immemorial without any break.

The most peculiar characteristic of this religion is that women and Sudras are not at all prohibited from practising the Sadhana. The Rudrayamala says that a woman may also be a Guru who is kulina (practising kulacara), of auspicious appearance, fair-faced and lotus-eved, endowed with intellect. calmness of mind, proficient in mantras and in their meanings. ever engaged in japa and devoted to the worship of her Istadevata1. The Gautamiya Tantra declares that the people of all castes, irrespective of sex, may receive its mantras2. In the Cakra there is no caste at all, even the lowest Candala being deemed, whilst therein, higher than Brahmanas. The Mahanirvana Tantras says: "That low Kaula who refuses to initiate a Candala or a Yayana into the Kaula dharma. considering them to be inferior, or a woman out of disrespect for her, goes the downward way. All two-footed beings in this world, from the vipra (Brahmana) to the inferior castes, are competent for Kulācāra." This is no doubt the most revolutionary aspect of this religion which in the course of centuries attracted millions of followers to its fold.

Another great factor that contributed to its tremendous growth and popularity is that in the Tantras, the duties of each of the castes as well as those of the king are not prescribed much differently from Manu, the great law-giver. The Mahānirvāṇa Tantra speaks very highly of the family-life. It rigorously prescribes that one should never be allowed to take to ascetic life who has children, wife or such like near relations to maintain<sup>4</sup>. We have in the ninth chapter of the Mahānirvāṇa Tantra (Sanskāras) "sacraments from conception until marriage", entirely in consonance with Brāhmaṇic texts. In the tenth chapter we have the direction for the

<sup>1.</sup> Ci. "Sarva varnādhikārā sea nārīnām yogyameva ea".

<sup>2.</sup> Chap, ziv, vs. 187 & 184.

<sup>3,</sup> Avalon, pp. 807-08 ff.

<sup>4.</sup> Cf. Shamsastry, Kautilya, p. 48,

disposal and the cult of the dead (Śrāddha). "A peculiarity of the Śāktas in connection with marriage consists in the fact that side by side with the Brahma marriage for which the Brāhmaṇic prescriptions are valid, there is also a Śaiva marriage, that is, a kind of marriage for a limited period which is only permitted to the members of the circle (cakra) of the initiates. But children out of such marriage are not legitimate and do not inherit". Thus, the Brāhmaṇic law also applies to the Śāktas, and as such the section concerning civil and criminal law in the eleventh and twelfth chapters of the Mahānirvāņa Tantra substantially agrees with Manu.

History, as hitherto read and understood, speaks of the Brahmanas of the pre-Buddhistic age, their growing alienation from the Jāāna-kānda or the Upanisadic wisdom, their impotency to save the orthodox Vedic communities from the encroachments of the non-Vedic hoards and races, their everdeepening religious formalism and social exclusiveness2. "But this history is silent on the marvellous feats which the Upanisadic sects of anchorites, were silently performing on the outskirts of the strictly Vedic community, with the object of aryanising the new India that was arising over the ashes of the Kurukşetra conflagration"3. This new India was not strictly Vedic "like India of the by-gone ages, for it could not claim the religious ministrations of the orthodox Vedic Brahmanas"4. This spiritual process consisted in absorbing communities of men into the fold of Vedic religion. prevalent Vedic ritualism of the days was too powerless to face these new communities springing up all over the country. From the Karmakānda we have, therefore, to turn to the only other factor, Jāānakāṇḍa in the Vedic religion which

Avalon, 117. It is, however, incorrect to call them illegitimate children. On the other hand, off-springs of a Brahma-marriage are preferential inheritors.

<sup>2.</sup> Avalon, 558.

<sup>3.</sup> Ibid., 558.

<sup>4.</sup> Cf. the discourse about the conception of Siva.

finds elaborate representation in the Upanisads. Besides the earlier ritualism of yaihas being philosophised upon the earlier Upanisads, we find that the foundation for a new claborate ritualism was fully laid in many of the later Upanisads. The philosophy of Pancaupasana (fivefold worship viz. the worship of Siva, Devi. Sun. Ganesa and Visnu ) was developed out of the mystery of Pranava ('OM'), of which some features are also to be clearly seen in the Brahmanas1. As a matter of fact such upakaranas of Tantric worship as grass, leaves, water etc. seem to have been adopted from the Vedic worship along with their appropriate incantations. may thus be regarded as the earliest configuration which Tantricism had on the eve of "these silent but mighty social upheavals through which the Aryanisation of vast and increasing multitudes of new races proceeded in pre-Buddhistic and which had their culmination in the eventful centuries of the Buddhistic coup-de-grace"2.

The great problem to be tackled was the aryanisation of this new India that was rising and surging furiously from every side against the fast-dwindling centres of the old Vedic orthodoxy struggling hard for its existence. The religious movements of the Bhagavatas, Saktas, Sauras, Saivas, Ganapatyas. Jainas and Buddhists absorbed many of the non-Aryan races and cast their life in the mould of the Vedic spiritual ideal which largely minimised the gulf existing between them and the Vedic orthodoxy, ending in their gradual amalgamation in the course of a few centuries. Thus, the pre-Buddhistic phase of Tantric worship is a fact to be reckoned with in the early history of India much before the appearance of the Buddha. Its foundation was so widely and firmly established that, notwithstanding the ceaseless efforts, Buddhism could not dislodge it, but was in turn itself swallowed up by this Tantric worship within a short span of few centuries. This wonderfully transformed Buddhism soon appeared on the arena in its new attractive garb as the Mahayana3.

<sup>1.</sup> Ibid., 558.

<sup>2.</sup> Ibid., 554.

<sup>3.</sup> For other details, see Ibid., 556 ff.

The Tantra is wrongly stigmatised as a libidinous phaltic This is all due to the excesses of some misnecromancy. guided Vāmamārgins or Vāmācarīs. The real Tantrika is neither a cynic nor a hedonist. He is rather an eudemonist than a slave to passions. The much-ridiculed five M's (makāras) are only esoteric symbologies: Wine (Madya) is the lunar ambrosia flowing from the Soma Cakra; Woman is the Kundalini Sakti sleeping in the lower plexus ( Muladhara); Matsya (fish) is the annihilation of "I" and "mine": Mainsa ( meat ) is the surrender of the limited human to the unlimited divine; Mudra (gesture) is cessation from evils and Maithuna (sexual union) is the union of the Sakti with the Siva in man. The Tantras do not consider woman to be an object of pleasure. She is described as Parăśakti and deified and adored. The Tantra is the only science that has explored the divine regions of man and It is the only method that enables man to rise Phoenix-like from the dead ashes of the sexual passion. analyses and scrutinises every atom of the human synthesis and thereby awakens the latent dynamism in all the places of consciousness1.

The worship of Sakti was predominant in Mithila and Bengal. Like the worship of Siva, the worship of Sakti was equally wide-spread. There is, however, a great difference in that there is a marked paucity of legends and stories recording any attainment of the Siddhis by the worshippers of the Lord Siva whereas the stories regarding Sākta devotees attaining miraculous powers are numerous in This is probably because Sakti was supposed to Mithila. give these Siddhis only, but the god who could award mukti or salvation was Lord Siva, which was certainly a higher Some of the greatest saints and upāsakas of Mithilā, thing. such as Devāditya, Vardhamāna, Madana Upādhyāya,

Ibid., For other details, see Ibid., xv-xix, 1-14; 15-117; Avalon,
The Principles of Tantra, 19-105, 539-725. For the two different
sects Vāmamārga and Daksiņamārga, see Woodroffe, Śakti and
Śakta, 57, 71, 153-54 etc.

Gokulanātha Upādhyāva, Mahārāja Ramesvara Simha, Gananātha Upādhyāya. Laksmīnātha Gosāin and a hosa of others, were associated with Sakti. Every house-hold has a Gosāuni (Sakti goddess). There are still many pīthas and centres of Tantricism where Sadhakas from parts of the country come to practise Sadhana. We have already noted above that the first verse taught to a child is in praise of Sakti. The popularity of Aripana or Alipana ( painted Yantras on the ground ); the names of Maithilas such as Tantradhäri, Tantranatha, Khadgadhäri, Taracarana, Adyacarana etc., the Sabara rites of Mithila women; the vogue of fish and meat eating: Pada or the Tantric headdress; the offering of sweet-cooked rice in milk and the feeding of Kumaris (virgins) known as Patari ceremony on all auspicious occasions; the wide-spread public worship of the earthen images of Durga in Dasahara or Vijayadasami; the worship of the Lingam (a veritable Tantric symbol); the Mātrkā Pūjā, the performance of Nainā-Yogina and the prevalence of Diksa-all these briefly point to the great importance of the Sakti cult in the life of the Maithilas in general. But all told, the fact remains that the glory and honour that the Tantras had, and received, in the time of those great Sādhakas and Māhārājas Kṛṣṇacandra and Śivacandra of Bengal and Laksmisvara Simha and Ramesvara Simha of Mithila no longer exist. This is the reason why the Tantric Sadhakas of Bengal and Mithila are not so wellknown at present.

As regards the origin of Maithila Tantricism it is generally believed that the village of Mahist (Bangāon-Mahist) in the district of Saharsā, associated with the celebrated name of Maṇḍana Miśra and well known to the students of Indian history for the remarkable discovery of the Bangāon copperplate of Vigrahapāla III of the Pāla dynasty, was the birthplace of this cult where flourished innumerable Sādhakas and devotees in the past. It is undoubtedly one of the most important archaeological sites of Bihar which hitherto remains unexplored and completely ignored by the archaeologists.

It is situated on the bank of the river Dhemura, a tributary of Kosi, the river of sorrow, which has relentlessly ravaged the entire area.

Besides the images of Tārā, Nīlasarasvatī, Ekajalā, Lakṣṃīnārāyaṇa, Tripurāsundari, Sītalā, Tārānātha and other gods and goddesses kept in a brick temple and two small thatched huts, there are there at present six kuṇḍas, viz., Tārākuṇḍa, Tārākañcukīkuṇḍa, Vaśiṣṭhakuṇḍa, Gautamakuṇḍa, Akṣobhyakuṇḍa and Mānasarovarakuṇḍa. These kuṇḍas have been described in the famous Tāntric work, Cīnācūratantra¹.

The tradition goes that Dakşa performed a sacrifice in which neither Siva nor Pārvatī was invited. Hearing this Satī (Pārvatī) went to her father's place of her own accord where she was so much shocked at the insult of her husband (Siva) by her father (Dakṣa) that she jumped into the Yajñakuṇḍa. When Siva came to know of the great tragedy, he atonce rushed down to the place and lifted the dead body of Satī over his shoulders. He was very much irritated and infuriated which set Viṣṇu thinking. In order to prevent Siva, Viṣṇu, thereupon, started with his cukra and began to cut down the parts of the dead body. The eyes of Satī fell in Mahisī and since then it turned into a very great centre of Tāntric worship in Mithilā.

According to another tradition, Vasistha brought Sakti from China and placed her at Mahisī which was then the den of asuras. The local tradition, however, says that it was the capital of the asura king, Mahisāsura, and hence its present

"विशिष्टकुण्डं पायक्तं, कुण्डं च गौतमाभियां व्यक्षोम्यकुडं सफलं, चैतज्जाम्यदिशिस्मित । तत समीपे महेशाजि सरोमानस संग्रकम् माहिन्मत्याश्च महात्मश्रुणु साध्व बरानने विश्वदं समानिता तारणी चीन देशतः । नारिम्येन अटाशिक्त तथा नील सरस्वती अक्षोम्य गरुणायुक्ता स्थापिता यत्र मुन्दरी ॥"

The book is now preserved in the Raj Library, Darbhanga. We have the following details about these kundas.:-

name. Rānī Padmāvatī, queen of Mahārāja Narendra Simha of the Khaṇḍavalā¹ dynasty of Mithilā (or the Darbhanga Raj) got the present temple constructed there as she herself hailed from Mahisī.

Thus Mithilā since time immemorial has been a celebrated centre of Tāntric cult where flocked Sādhakas and devotees from all parts of the country to receive proper initiation in the remarkable cult. It has been rightly held that "the Sakti cult was revealed in the Gauḍa, popularised by the Maithilas, here and there, prevails in Mahārāṣṭra and has disappeared in Gujerāt²". We have the following description of Durgā in the Devimahātmya in the Mārkanḍeya Purāṇa: "The energy of Siva was on her face, Yama's power in her hair, in her arms lay Viṣṇu's strength, her breasts were like unto the moon, her waist had the vigour of Indra, and her legs and thighs, the speed of Varuṇa". The goddess Nilasarasvatt of Mahisī may be identified with the Tāntric deity, Mahānīlasarasvatt, to whom we hav a veiled reference in an inscription of Nayapāla found at Gaya3.

The Mithilāmāhātmya of the Bṛhadviṣṇu Purāṇa while describing Mahisī refers to its association with Tāntricism as being very old. We read in the Saktipīṭhas<sup>4</sup>: Trisotāyām vāmapādo bhrāmarī bhairaveśvaraḥ. In a footnote in the above work, D. C. Sircar suggests: "A. M. suggests another reading: Tirotayām vāma pādaśvāmarī bhairavo-ḍamaraḥ, which refers to Tirhut—Mithilāyām vāmadese Ugradevī mandodarī. Mahisī's Tārā is known as Ugratārā. Mahisī is also said to be a Siddhapīṭha. The Kubjikātantra enumerates Māhiṣmatī as one of the Siddhapīṭhas:

"कमला विमला चैव तथा माहिष्मती पुरी वाराही त्रिपुरा चैव वाग्मती नीलवाहिनी"

For detailed description of this dynasty, see my forthcoming book, History of Mithila, Vol. 11, chap. III.

<sup>2.</sup> R. P. Chanda, Indo-Aryan Races.

<sup>3.</sup> R. K. Chaudhary, Inscriptions of Bihar, 74: "उरुनीलपदा"

<sup>4.</sup> D. C. Sircar, Saktipithas, 47.

<sup>5.</sup> Ibid., 65.

At Kandāhā, one inscription of Narasimhadeva of the Karņāţa dynasty¹ was found, and three miles east of Kandāhā there is a temple of Bāṇeśvara Mahādeva in Devanagopāla. Tradition attributes this linga to Bāṇāsura. What is, however, very important in this connection is that Tārā, Bhavāditya and Bāṇeśvara are established on triangular point (trikonayantra) which definitely indicates the importance of the region of Mahisī as an important centre of Tāntricism². In other words, the origin of Maithila Tāntricism may safely be traced to this place³.

Jayamangalāgarh is yet another important seat of Tāntric cult in Mithilā. It is regarded as one of the important Pīṭhas of India. We do not exactly know as to when and how this Pīṭha came to be established there, but the fact remains that Goddess Jayamangalā, a Tāntric deity (after which the place is said to have been named) is mentioned by almost all the Maithila seholars in their works. This goddess also finds mention in the Mithilāmāhātmya, Brahmavalvartta Purāṇa, Devibhāgavatam and Prāṇatoṣinī. It is generally believed that Lord Śiva, after having killed Tripura rākṣasa, established this pīṭha here.

According to a Siamese Buddhist traveller, Jayamangalagarh was a sacred Buddhist place in ancient times but later became the centre of Tantric Buddhism. Even to-day it is regarded as an important centre of Tantric cut and Sadhakas come here from far-off places like Bengal and Nepal. It seems probable and this place became a renowned

<sup>1.</sup> See my book, History of Mithila, chap. v.

<sup>2.</sup> R. K. Chaudhary in JBRS. XLIII. 380-83.

Tradition is preserved in the following folk-song:

 "भवा भवादिता देवना महेश
 वनगाँ ( बनगांव ) दुर्गा मिटे कलेश
 कलेरि मधुरी बाणी दुर्गा" ( Ibid. 383 ).

<sup>4.</sup> Cf. P. Jha, Mithila - tattva - vimarsa; Das, Mithila Darpana, etc.

G. D. College Bulletin Series, No. 2 (ed. R. K. Chaudhary), pp. 13-14.

centre of Sakti cult after the Pāla period. Tāntric cult in later times, as we know, was a continuation of Tāntric Buddhism, and the establishment of Pitha was a natural development of the propagation of the cult<sup>1</sup>.

Besides the above important centres, there were many other centres of Tantric cult scattered all over Mithila, some of which flourished till recently. That the cult was very popular with the Maithilas is evidenced by the enormous volume of literature on Tantra composed by celebrated Maithila scholars like Vācaspati Miśra (1), Prabhākara, Mm. Vidyāpati Ţhākura (probably different from the celebrated poet Vidyapati)2. Mandana and others. Vidyapati, the author of the Agamadvaita-nirnaya, refers in his work to his own sampradaya implying thereby that he belonged to a particular Tantric school of Mithila. In the Bhavisya Purana<sup>3</sup>. Vidyapati is described to have been a scion of the family of an agamabhusana who was initiated in the Vira-cult of Tantra and that he himself attained Siddhi, perhaps in the same Vira-cult4. In the Mithila Paniis the Tantrika Siddhas of Mithila are generally distinguished by the title Gosat, for instance, Laksmīnātha Gosāin and others. The great men of the Ucits family, of which the above Vidyapati is said to have been a celebrated scion, have been ignored in the Panjis probably because of the great disfavour with which Vira-cult has been looked down upon in Mithila. All the great men who were initiated in the Vira-cult and followed vāmācāra of the Tantra, kept this a secret and never avowed this openly in the society.

In Mithilā, there have been many celebrated families of great Tāntrikas, and Vidyāpati also belonged to one such family which fact the members of that family avowed with great pride. His father Mm. Govinda Thākura, was

I. For other details, see Supra, chap. iv.

For different views see JGNJRI, vol. vi, pp. 241-47; viii, 91-99 etc.

<sup>3.</sup> Quoted Ibid., vi, 246 ff.

<sup>4.</sup> Ibid., vi, 247.

a great Tantrika and wrote many works on Tantra which This was the Ghosauta are yet held in great esteem. family belonging to Vatsya gotra, besides the Uciti family Govinda Thakura had eight sons, all of noted above. whom were renowned scholars, styled as Mahumahopadhyayas in the Panjis. Besides Vidyapati (his second son) Devanatha was his fifth son who is styled as Agamacarya Tarkapahcanana and who wrote many Kaumudis on Tantra, Mantra, Smrti, Mimāmsā etc. His seventh son Mm. Madhusūdana wrote the many Kantakoddhāras on Nyāya and Smrti also. Devanatha in his Mantra-Kaumudi eulogises his family in very glowing terms and calls his father Govinda, Sakalatantrasarojasuryah. This Govinda is the celebrated author of the Kāvya pradipa on the Kāvya-prakāśa and Pūjā-pradipa, a work on the Tantrika mode of worship. They probably flourished in the 15th century A. D.1.

Besides the above, the great Maithila jurist, Candesvara has in his Krtyacintamani described his grand-father Devaditya as Mantraprabhāvāhatapratyarthiksitinā yakāndhatamasah and cakradvijanum priyah meaning that "he was possessed of extraordinary powers given to him by the siddhi of mantra by dint of which he could dispel the blinding darkness caused by the enemy kings" and that "he was favourite of the dvija sitting in a cakra". This cakra, as we know, is a term used for a secret conference of people following the vāmācāra2. In other words, Devaditya was an adept in Mantra-Siddhi and was a patron of Tantrika of the Vira-cult, if not himself a Vira. From the above references, it is obvious that some of the great Sadhakas of Mithila practised vāmācāra, while the majority favoured the Daksinācāra.

This reference for, and adoration of, Sakti has immensely influenced the script and literature of the land. Not only there are a large number of Tantric works written and compiled in Sanskrit, not only there are almost all writers praising

<sup>1.</sup> Ibid., vill, 97-98.

<sup>2.</sup> Ibid., viii. 98-99.

Sakti or the Primal ( $\overline{Adya}$ ) Energy, but the very script of Maithill, called Mithilakṣara or Tirahutā has developed in accordance with Tāntric Yantras. The history of this peculiar development of the Varnas has been elaborately dealt with in the Kāmadhenu Tantra and the Varnoddhāra Tantra¹. Let us, for instance, take the formation of the letter ra ( $\tau$ ). The three lines form the trikoṇa and the line inside is a modern development of a Bindu which is to be found in mediæval Maithill inscriptions. The āħji (F) sign in the beginning of Maithill alphabet is again due to the Tāntric influence, for it represents the Kundalini (Mulādhāra)².

Another very important result of this Tantric predominance over the Maithilas has been the composition of the popular Gosāuni-ka-Gīta (the song of the Goddess Durgā) in Maithilī literature, without which no auspicious religious ceremony can ever begin in Mithilā. Besides a large number of songs popularly known as jogs, there are a great number of documents relating to incantations and charms in Maithilī which, though not fully understood now by the experts of the Mantra-Sāstra, nonetheless, serve their purpose very efficaciously<sup>3</sup>.

Thus the influence of the Tantric practices has been so great upon the life of the Maithilas that all their daily activities are practically dominated and governed by the principles of the Tantric religion. The Kaula and Dasamahāvidyā however, gained wide popularity in Mithila in course of time. The Kaulas became the protagonists of Vāmācāra or Vāmamārga sect and Dasamahāvidyā. Tārā and Bhubanesvarī have now prominent place in the life of the Maithilas. Agama does not necessarily mean "a sacred book appealed to by Vāmācārins" as opposed to Nigama of the followers of Daksinācāra. Nor is the term Vāmācārin itself a synonym for Kaula, for a person may be the first without being the second.

<sup>1.</sup> Also cf. Woodroffe, The Garland of Letters (Varnamala).

<sup>2.</sup> Vide, Journal of Assam Research Society, vol. 1, p. 3.

<sup>3.</sup> Vide. JBRS., xxxiii, pts. i-ii, pp. 50-52.

#### 44. STUDIES IN JAINISM AND BUDDHISM IN MITHILA

In ancient Mithila Daksinācāra was more popular and widely practised. It produced great Sadhakas. But in course of time the Maithilas came to be intensely influenced by the Vāmācāra practices. The mode of worship in the two margas is quite different. It is true, one who follows the Vāmācāra attains Siddhi soon; but it is very difficult to practice it successfully and as such there is every chance of a fall in this marga. Vasistha and other Sādhakas followed Daksinācāra and were great devotees of the Goddess Tārā. Great Sādhakas have from time to time appeared on the scene and inspired people to practise this religion. Tantric Buddhism, as we know, also greatly influenced it with the result that Mithila came into contact with Maha Cina (great China)1. Daksinācāra was, therefore, (and is still) looked upon with high regard. Innumerable Sādhakas in Mithilā followed this path, whose life-history, full of miraculous feats and wonderful achievements, has now passed into legends handed down from generation to generation and is yet an object of popular study and reverence.

Side by side with Dakṣiṇācāra, Vāmācāra and Kaula also gained much popularity and soon gave rise to Abhicāra-karma² (black magic, mummery, witch-crafts etc.) among the low classes and women. This had no doubt a dangerous-ly demoralising effect on the morale of the common people, and it was this Karma that largely contributed to unpopularity of the Tantras in general and the growing hatred for the Sādhakas in particular in Mithilā, Bengal and Assam. Indeed,

Umesha Miéra, Maithila Samiskṛti O' Sabhyatā (in Maithili), pt. II. p. 18.

<sup>2.</sup> This Abhisāra-karma was unfortunately the indirect result of the Arimardana Homa or Nigraha Homa, i.e., "the object of punishing an enemy" fully dealt with and enumerated in the thirty-first chapter (Arimardana Homa) of the celebrated work Tantrarāja-Tantra (The King among Tantras) edited by Sir John Woodroffe (Arthur Avalon). Verses 3-6 of this chapter speak of certain things which should be known regarding the enemy before a homa is begun.

the divine qualities inherent in this sect are very difficult to practise, and, therefore, in the absence of the right interpretations and understanding people took to degrading forms of debauchery under the garb of the Tantric Sadhana. The result was obvious. The divine Tantras came to be stigmatised as a libidinous phallic necromancy.

The use of *Bhānga* (something like the *Soma-rasa* of the ancient Hindus) among the Maithilas is the direct result of their association with Vāmācāra. Those who refrained from taking wine, probably took to *Bhānga* for intoxication.

Laksmidhara, in his commentary on the thirty-first verse (śloka) of Saundarya-Lahari of Śamkarācārya has given the names of sixty-four Tantras, i.e., Candrakala, Jyotsnavati, Kalānidhi, Kulārnava, Kulešvarī, Bhuvanešvarī, Bārhaspatva and Durvāsamata, in which the Brāhmanas, the Kşatriyas, the Vaisvas, the Sudras and even the mixed castes have been given equal rights to perform meditation<sup>1</sup>. The first three are advised to attain Siddhi through Daksinācāra practices and Sudras and the mixed castes are required to undergo Sadhana through Vāmācāra. It is due to this liberal attitude that there have been no religious disturbances in Mithila since hoary past to the present day. One finds Saivas, Saktas and Vaispavas living together in perfect harmony in one and the same family. Whenever fish or meat is prepared in a family, the members, though belonging to different sects. sit together in one row and take their meals ungrudgingly, the only difference being that the Vaisnavas keep away from taking fish or meat. Inspite of their catholic outook and tolerance, wearing kanthi or Tulasimala ( the garland of Tulast ), a symbol of Vaisnavism, is not looked upon with favour by the Maithilas. The Brahmanas, however, daily worship the Salagrama (Visnu) and rub Srikhandacandana and ashes (bhasma) of Siva on their forehead, arms, ears and other parts of their body. Side by side with these gods, they worship Istadevi, the symbol of Sakti and also put vermillion marks on their forehead. Durga Pūja is celebrated

<sup>1.</sup> Umesha Miéra, op. sit., 18 ff.

46

with the same zeal and vigour as Kṛṣṇāṣṭamī or Janmāṣṭamī and Sivarātri¹. All this has resulted in wonderful blending of different religious sects and perfect harmony among their followers, a feature hardly to be seen elsewhere. Even the most orthodox Brāhmaṇas participate in Muslim religious festivals and also those of the low castes, and vice-versa. It is, therefore, no exaggeration to say that in Mithilā and Bengal we have the real Indian culture in all its broad aspects, still flourishing, to which the celebrated Tāntric religion has made its unique contributions².

#### Philosophy:

Intermingled with religion is philosophy which looked upon as the natural outcome of religion. religion leads to philosophy or philosophy to religion, in India the two are inseparable. Upanisad or the Vedanta philosophy is the logical outcome of the Samkhya and pushes its conclusions yet further<sup>3</sup>. Its exponent was Kapila, the father of all psychologists. The ancient system taught by him is still the foundation of all accepted systems of philosophy in India which are known as darsanas. Kapila denies the existence of God as creator, and Prakrti, according to him, is sufficient to work out all that is good. The Samkhya system does not believe in the unity of all the souls. Vedanta, however, believes that all individual souls are united in one cosmic being called Brahman. Kapila's theory of "the universal extension of matter unbroken"-one substance changing to another substance called mahat which in one state manifests as intelligence and in another state as egoism—is practically the stepping-stone to Vedanta. There is thus no philosophy in the world which is not endebted to Kapila4.

<sup>1.</sup> Ibid.

For details, see Upendra Thakur, "Development and Growth of Tantric Religion in Mithila" in IHQ, xxxiv (Nos. 3-4), 1958, pp. 193-204.

<sup>3.</sup> Vivekananda, Science and Philosophy of Religion, p. 11.

<sup>4.</sup> Ibid., p. 131.

Vedanta means the end of the Veda and as such it recognises its dependence on the Vedas and oneness of religion and philosophy. They are the highest consummation of the Brahmanic religion. They lay stress on knowledge as the means of salvation. Tarati sokam atmavit, i.e., "the knower of Atman crosses all sorrow"; brahmavid brahmaiva bhavati i.e., "the knower of Brahman, indeed becomes Brahman"1, The existence is what Kapila calls Purusa or Atman and the Vedanta Self. The whole universe is one. There is only one existence. When it is passing through the forms of time, space and causation, it is called Intelligence, self-consciousness, fine matter, gross matter etc. The whole universe is one which the advaitists call Brahman. Brahman appearing behind the creation is called God; appearing behind the little universe the miscrocosm is the soul. The very Self or The liberated soul feels Atman is therefore, God in man, his oneness with God so intensely that he calls himself "the creator of the world-I am the food, I am the foodeater. I am the subject, I am the object ..... I am the centre of the world, of immortal Gods"2. There is one individual existence in the universe, ever free and ever blessed and that is what we are"—this is the last conclusion arrived at by the Advaitists.

The general spirit underlying the Upanisads may be described as the search for truth in life. "Lead me from the unreal to the real; lead me from darkness to light; lead me from death to immortality"—prays the sage in the Brhadāranyaka Upanisad3. "Whence are we born, where do we live and whither do we go?" asks the Upanisadic poet, and upon reflection he gets solutions to his queries. He finds that "all we can say about God is negative—it is not this, it is not that". The only possible assertion that the mystic saint makes is when he comes face to face to him: "That

Mund. Up. 11. 2. 2; Kath. Up. 11.15, Radhakrishnan, Indian Philosophy, vol. ii.

<sup>2.</sup> Taitt. Up. iii; Radhakrishnan, op. sit.

<sup>3.</sup> viii. 12.

# 48 STUDIES IN JAINISM AND BUDDHISM IN MITHILX

art thou—tat tvam asi". Ananda, the Supreme Soul, "creates the world and enters it", so that "the world is full of Him" etc. The Brhadāranyaka Upaniṣad also makes an important addition to the doctrine in the form of the gospel of karman (action) which determines a man's death, the nature of his next.

The doctrine that Self is yet essentially unknowable through the ordinary venues of knowledge is as old as the Upanişads. The puzzle was first started by Yājñavalkya, the great Maithila philosopher of the Brhadaranyaka Upanisad in his famous dialogues with Maitreyi, his wife and Gargri. The puzzle has remained engrained in the Vedanta philosophy of a later age and has found in Samkara (9th cent. A. D.) one of its most powerful exponents. In the history of western thought a strikingly similar doctrine has been the upshot of Kant's critical anyalysis of knowledge. nucleus of Yajnavalkya's Philosophy of Fictions is explained in the Brhadaranyaka Upanisad2 where he is telling his wife Maitrey1 that "it is only where there is an as-it-were duality": that "one is able to see another, to know another, to smell another, to hear another, but where to the realiser the whole world is Atman, by what and what could he see, by what and what could he think, by what and what could he hear?"these are the three steps which the Vedanta philosopher has taken and "we can not go beyond, because we cannot go beyond unity".

In the history of the great thinkers of the Upanişadic period with their distinctive contributions the following names stand out—Mahidāsa Aitreya, Raikva, Sāṇḍilya, Satya-kāma Jābāla, Jaivali, Uddālaka. Švetaketu, Bhāradvāja, Gargyāyana, Pratardana, Bālāki, Ajātaśatru, Varuṇa, Yājūa-valkya, Gārgi, Maitreyi, Janaka Vaideha (Kṛti Janaka), Śaibya Satyakāma, Kausalya Aśvalāyana, Bhārgava Vaidarbhi and Kabandhi Kātyāyana.

Byh. Up. iv, 5.1. Also see R. D. Ranade's article in Jha Com. Vol. p. 269.

<sup>2.</sup> Ibid.

# Yājnavalkya:

The name of Yājñavalkya, the first reputed author of the White Yajurveda, a prominent authority on the rituals in the Satapatha Brahmana, and on philosophy of Brahma and Atman first propounded in the Brhadaranvaka Upanisad, is one of the most illustrious among Vedic sages. We have numerous references to this promulgator of the White Yajurveda in our ancient literature. From the Mahabharatal we learn that there was a quarrel between Vaisampavana and his pupil Yājāavalkya2 with the result that the latter worshipped the Sun and received the revelation of the White Yalurveda, the Satapatha Brahmana and etc. We have references to this interesting rupture between the great teacher and the great taught in almost all the Puranas3 though they somewhat differ from the account contained in the Mahabharata. they all agree on this point that there were strained relations between the two.

In the Satapatha Brāhmaṇa we have several allusions to the dialogues between Yājňavalkya and Janaka Vaideha (Kṛti Janaka) on Agnihotra. It is again at the end of the Satapatha Brāhmaṇa that we learn that Yājňavalkya promulgated the bright Yajus formulae from the Sun. In the Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad he appears as a very great philosopher who taught the doctrines of Brahma and immortality to Maitreyi, his philosopher-wife. Further, we are told that he carried away one thousand cows, set apart by Kṛti Janaka, the great philosopher-king of Mithilā for the most learned Brāhmaṇa? He also taught Janaka the knowledge of the destiny of the soul after

<sup>1.</sup> Santi-Parva, chap. 312.

<sup>2.</sup> For other details, see HM, 39-46.

<sup>3.</sup> Visnu. 3.5; Bhagavata, xii, 6.61-74 etc.

<sup>4.</sup> Sat. Bra. xi. 6.2; SBE. Vol. 44, p. 46.

<sup>5.</sup> Sat. Bra. xiv. 9.4.33: "आदित्यानीमानि शुक्कानि यंजूषि बाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते"

<sup>6.</sup> II, 4; IV, 5, For other details see HM, 99-101,

<sup>7.</sup> Brh. Up. III, 1, 1-2.

it is released from the bonds of flesh and worldy affections<sup>1</sup>. All these evidences, when read together, clearly show that in the history of the great thinkers of the Vedic period with their distinctive contributions, the name of Yājñavalkya stands most pre-eminent whose doctrines constitute the very backbone of Indian philosophy.

This Yājñavalkya is also credited with having composed the Smṛti, renowned as Yājñavalkya-Smṛti. There is, however, a great controversy regarding the authorship of this work. In the Yājñavalkya-Smṛti² itself the author claims the authorship of the Āranyaka that he received from the Sun and Yogašāstra composed by him³.

This celebrated code of law is only second in importance to that of Manu's. Its well-known commentary. Mitāksarā is the leading authority of the Mithila school. While Manu is said to have legislated mainly for Brahmarsideśa. Yāinavalkya is no doubt associated with Mithila, the erstwhile celebrated seat of learning and philosophy. The Smrti is comparatively modern in respect of its style and doctrines, and as such it is difficult to accept that he was the author of this work. P. V. Kane has rightly observed that "from the style and doctrines of the Smrti it is impossible to believe that it was the work of the same hand that gave to the world the Upanisad containing the boldest philosophical speculation couched in the simplest yet the most effective language4." That the same man was the author of the Smiti and the Aranyaka is not admitted without reservation even by the orthodox Indian opinion, inspite of the fact that "the Yājñavalkva-Smrti is much more closely connected with White Yajurveda and the literature particularly belonging to it than with any other

<sup>1.</sup> Also cf. Panini, III. 3, 105,

<sup>2.</sup> III. 110: "शेयं चारण्यकमहं यदादित्याद्वाप्तवान् । योगशास्तं च मत्त्रीक्तं केयं योगमभीप्सता"

<sup>3.</sup> P. V. Kane, History of Dharmaiastra, Vol. I, pp. 168-69.

<sup>4.</sup> Ibid. 169.

Veda<sup>1</sup>." The *Mitākṣarā* also says at the very beginning that a certain pupil of Yājāavalkya abridged the Dharmaśāstra in the form of a dialogue<sup>2</sup>. It is thus certain that the  $Sm_fti$  is a later compilation of the views of the great master, which was prepared probably during the first two centuries of the Christian era or even a little earlier<sup>3</sup>.

## His birth-place:

Scholars generally hold that this Yājāavalkya was a native of Mithilā. Regarding his birth-place, it has been asserted that some passages of the Brāhmaṇas make it, if not absolutely certain, highly probable that he belonged by descent to the Videhas<sup>4</sup>. This is further confirmed, it is claimed, by the fact that his name does not occur in the group of the Kuru-Paūcāla Brāhmaṇas who flocked to Janaka's court<sup>5</sup>—a fact which we have, in the following pages, proved to be incorrect and unfounded. It is true, he was the most distinguished philosopher of the court of that equally distinguished philosopher-king, Janaka (Kṛti) of Videha, but the assertion that Mithilā was the land of his birth does not seem convincing in view of the conflicting nature of evidences contained in ancient literature.

During the period under review, Mithilä was the home of Vedic culture, and intellectually most advanced, which attracted renowned scholars from the remotest parts of the

<sup>1.</sup> Ibid., 169, For other details see, 181 ff.

<sup>2.</sup> Ibid. 169: "शक्वन्त्यशिष्यः कश्चित्प्रश्चोत्तररूपं याञ्चवन्त्यप्रणीतं धर्मशास्त्रं संचित्र्य कथवामास"

Besides Tājāavalkya-Smṛti we have three other works connected with his name, viz. Vṛddha-Yūj., Bṛhad-Yāj. and Toga-Yāj. For a detailed discussion of these works and their dates, see Kane, Op. Cit. 188-90.

<sup>4.</sup> The writer of these lines formerly also held the same view (HM. 102) which, in the light of new materials does not seem correct. Also, see S. V. Ketkar Makaraspirts Jäänakois (Poons, 1932), Prastavana Khanda, 1, Vibhaga 3, p. 448.

<sup>5.</sup> Mookerjee, Men & Thought in Ancient India, 55.

country. Yājñavalkya was undoubtedly the most prominent figure and the centre of all philosophical activities in the court of the Maithila king. His very name, according to Pāṇini, means, 'one who promulgates sacrifices'.' First of all, he appears as one of a small group of wandering scholars including Svetaketu Āruṇeya and Suṣma Sātyayajñin when they met Janaka of Videha and had a discussion on some obstruse rituals. Janaka asked them to explain the offering of Agnihotra oblation. Yājňavalkya gave a satisfactory answer, but it contained some flaws which were pointed out to him by the former who later himself explained the offering of Agnihotra. He then put questions to Yājňavalkya and thenceforward became a Brāhmaṇa or Brahmanişta i.e. knower of Brahman<sup>2</sup>.

This episode must be treated as a very important one, for it gave a break in Yājñavalkya's life who was now greatly respected as a teacher by the great Janaka3. It has another significant aspect too. The Satapatha Brahmana clearly states that these wandering scholars were all from the Kuru-Pañcāla country. In other words, Yājňavalkya originally hailed from Kuru-Pancala which in ancient times included western U.P., the Punjab, parts of Gujrat and the adjoining tracts. When Janaka respected him as his teacher, he probably settled down in Mithila and became his most renowned court-philosopher. It was there that he postulated his celebrated theory of the means of self-realisation which later led him to the crowning act of his life - the renunciation of the world and adoption of a mendicant's life, and thence became renowned as Yogisyara. It was but natural that such a great philosopher should have been hailed and accepted as a Maithila after his settling down there by the scholars of the land who took great pride in following his leadership in the

<sup>1,</sup> IV. 2, 104 : "अञ्चयास्यए"

For a detailed discussion, see Sat. Brz. XI, 6, 2. 1. Also see
 A. K. Coomarswamy, "Janaka & Yajñavalkya" in IHQ., 1937,
 pp. 260-78.

<sup>3.</sup> Sal. Bra., XI. 6, 2, 1.

world of letters. According to Mithila-tradition, the signs of his asrama are yet extant. A large banian tree at Jogaban near the Kamataul station on the N. E. Rly. (in the district of Darbhanga) is adorned as his hermitage. The Mithila-tirtha-prakāsa, however, places his asrama near Dhanukhā in the village of Kusuma in Nepal<sup>1</sup> which was once the part of the Maithila territory.

That Yājāavalkya was not a child of the soil but just a domicile, is also borne out by several facts which have not yet received proper notice of scholars who have unanimously accepted him as a native of Mithilā. History is full of such instances of emigrants as have passed for the original inhabitants of the land where they first came and settled down, and in course of time merged with the local elements so completly as to render it impossible to distinguish them from the original inhabitants of the country. Against this background, the following facts, having bearing on the life and birth-place of Yājāavalkya, may be taken into consideration:

(i) From the Brhadāranyaka Upanişad² we learn that Janaka Vaideha once performed a Bahudakşina sacrifice. All the learned Brāhmaṇas of the Kuru-Pañcāla country were invited. Janaka wanted to know as to who was the most learned of these Brāhmaṇas. The term, these Brāhmaṇas, undoubtedly refers to those coming from the Kuru-Pañcāla country. Of the eight renowned philosophers of the time who put difficult metaphysical questions to Yājñavalkya, Aśvala, the hotri-priest of Janaka was also one. This shows that Yājñavalkya by this time was treated as a foreigner even by the hotri-priest of Janaka. Had he been accepted as a leader of Maithila philosophers, it is but natural to presume that atleast Aśvala would have refrained from putting questions to him with a view to discrediting him. It was probably after this memorable episode that Janaka, out of respect for his great learning, offered

<sup>1.</sup> Dowson, A Classical Dictionary of Hindu Mythology, \$37-38.

<sup>2. 3. 1.</sup> 

him his entire kingdom and wealth and persuaded him to settle there and live in his court as his most respected teacher.

- (ii) Had he originally belonged to Videha, Janaka would not have been unaware of his euridite learning and scholarship, which any king or country worth the name would rightly have been proud of.
- (iii) Even during the time of the Buddha, Kuru-Pañcāla was a recognised seat of philosophy which enjoyed unrivalled fame in this field right from the time of the Rgveda down to the rise of Yājňavalkya, though by this time Kaikeya, Kāśī and Videha also gradually came to be celebrated as seats of learning and scholarship. With Yājňavalkya domiciled in Videha, now the centre of learning gradually shifted from Kuru-Pañcāla to Videha¹, which later came to be recognised as the undisputed home of advancement and enlightenment.
- (iv) Moreover, the name 'Yājāvalkya' is quite peculiar to Mithilā tradition and has never been popular either with the educated or with the uneducated, whereas the names of the sages and philosophers have found favour with the Maithilas who have adopted them for naming their children.

## Literary Evidence:

We have, however, no mention of his birthplace in our ancient literature. Some scholars<sup>2</sup> believe that he was born in Camatkārapura, Vṛddhanagara (modern Vaḍanagara in northern Gujrat) but later he accepted the citizenship of Videha on the request of King Janaka and settled there<sup>3</sup>.

He was a scion of the distinguished family to which Viśvāmitra, Cārāyaņa, Devarāta, Brahmarāta, and other

For other details, see R. Sänkṛtyāyana, Daršana-digdaršana, 457-58.

<sup>2.</sup> Hari Svāmi, Satapatha Brahmana (Ed.) Bombay, 1940, pp. 26 ff.

 <sup>1616. &</sup>quot;महामुनियां बवल्क्य-चमत्कारपुरं, बृद्धनगरं (वद्धनगर इति उत्तरगुजरात-मान्ते मिसदम्) वा अधिवसिति स्म । यदा च जनकराज्यस्य देशिकपदमं-गीयकार तदानी मिथिकामध्दुषितवान् \*\*\*\*

great seers belonged, and the name of his mother was Sunanda.

Regarding his exact birth-date and year there is a great controversy among scholars and nothing definite can be said in the present state of our knowledge<sup>1</sup>.

Though nothing definite can be adduced in favour of the above contention, there is, however, a very strong factor, besides the literary evidence quoted above, which supports his Gujrāti birth. There is still prevalent in Gujrāt a gotra after his name amongst the Brāhmaṇas², whereas no such gotra or anything of the kind is to be traced in Mithilā which claims his nativity. On the other hand, we have in this part of the country numerous gotras named after the great seers who once flourished there and enriched the land by their sparkling genius. Had Yājāavalkya been a child of the soil, he would not have been ignored when even comparatively much smaller seers and philosophers have been immortalised by the Maithilas in various ways. This is undoubtedly a very strong proof in support of Gujrāt or the adjoining Kuru-Paūcāla country being the land of his birth.

The above discussion makes it absolutely clear that Mithilā in no case was the birth-place of the great philosopher. It was only after the historic meeting between the great philosopher-king and the great philosopher that the latter settled down in Mithilā after the former accepted him as his teacher; and it was in the great halls of Mithilā that Yājūavalkya shone the brightest among the luminaries of the age and of all times to come. It was, therefore, natural that the Maithila scholars should have accorded him all honour and respect and unanimously accepted him as their sole and undisputed leader who had no match, no rival in the field of learning.

<sup>1.</sup> Ibid. 26-27.

I am endebted to my esteemed friend Prof. Sobhākānta Jhā of the Mithila Research Institute, Darbhanga for this valuable piece of information.

#### Purva-mimamsa and Vedanta:

The story of the growth and development of Pūrva-Mīmāmsā and Vedānta or the Uttara-Mīmāmsā — the two different systems of Indian philosophy — is indeed a fascinating chapter in the history of human thought and culture. It is the story of the centuries of struggle of the great seers and teachers in quest of the sacred wisdom and truth and the knowledge of God and spiritual life; of the sacred hopes and aspirations of sincere souls like the rsis of the Upanişads and of the supreme efforts and ceaseless endeavours of the later thinkers to justify by reason what faith implicitly accepts.

This consistent search for truth and knowledge gave birth to different systems of thought or darsanas of which six became more famous and pronounced - (i) Gautama's Yoga. (ii) Kaņāda's Vaisesika, (iii) Kapila's Sāmkhya, (iv) Patanjali's Yoga, (v) Jaimini's Pūrva-Mīmāmsā and (vi) Bādarāyana's Uttara-Mīmāmsā or the Vedānta. These six systems are treated as Brahmanical, since all of them accept the authority of the Vedas. But, the two mimainsas are directly wedded to the Vedas. The Purva-Mimainsa investigates the nature of dharma propounded in the former section of the Vedas i.e., Karma-Kāṇḍa, while the Uttara-Mīmāmsā or the Vedānta ( the concluding portions of the Vedas ) investigates the nature of Brahman in the latter section, i.e., Jñana-Kanda. As the former recognises the Vedas as the sole authority on dharma, it is treated as an orthodox system of philosophy ( āstika-daršana ). These are known as darsana, because these systems aim at the final release of man through the highest knowledge and realisation of the highest truth.

The rules of interpretation of the Pürva-Mimāmsā literature were formulated for the first time by Jaiminī in a systematic work known as Jaiminī-sūtra or Mimāmsā-sūtra. A number of writers later commented on this work, but of all these, that of Sabara, called Sabara-bhūṣya became the most renowned and has formed the basis and starting point for all later Mimāmsā works. Sabara might well, therefore, be regarded as the 'Father of Mimāmsā-Literature'. Indeed, he had attained this position

as early as the time of the great Samkara who quotes his words as those of Sāstratāt paryavidaḥ<sup>1</sup>.

The Upanişads are said to be the Vedānta and they betray two different tendencies — (i) that which affirms the identity of Brahman, the individual soul and the world and (ii) that which distinguishes them. Efforts have been made to harmonise and reconcile the two different sets of statements, first of all in the Brahma-sūtra or the Vedūnta-sūtra of Bādarāyana. From this work we know that seers like Audulomi, Bādari, Jaimini, Kārṣnājini and Aśmarathya made attempts to systematize the thought of the Upaniṣads prior to Bādarāyaṇa. Their works are, however, not known, and naturally Bādarāyaṇa's work gained more prominence.

The Upaniṣads, the Bhāgavad-Gitā and the Brahmasūtra constitute the prasthāna-traya (the triple basis) of the Vedānta system. The Brahmasūtra is also known as the Uttara-Mīmāmsā as distinct from the Pūrva-Mīmāmsā which deals with the ritual or the karma-kānḍa. It has been differently interpreted by different thinkers of which the chief are the Advaita, the Višiṣṭādvaita, the Dvaita, Bhedābheda and Suddhādvaita associated with the great names of Samkara, Rāmānuja, Madhva, Nimbārka and Vallabha respectively. Of these, however, Samkara's interpretation of the Vedānta philosophy (the Advaita) is outstanding which had a far-reaching influence on the philosophers of the later epoch.

The land of Mithilā proved to be the most fertile soil for the two systems of philosophy – Nyāya and Mīmāmsā – to thrive on. From Gautama to Gangeśā Upādhyāya is a fascinating story of the tremendous growth and development of these systems of philosophy which germinated and blossomed forth into an ever-expanding quest for knowledge, truth and ultimate reality touching all problems of human mind. Besides Nyāya, the philosophy of Mīmāmsā found its three great exponents in Kumārila, Prabhākara and Murāri, culminating in three different schools. Once again, in the early mediaeval age, the

<sup>1.</sup> Šārīrakabhāsya, 1. 1. 4; also cf. G. N. Jhā, Purva mīmāmsā in its Sources, pp. 14-15.

abligation to protect orthodox culture from the sudden onslaught of all heterodox schools of thought pushed Mithilā—the ancient land of Janaka, Yājāavalkya and Gautama—to the fore to take up the crudgels for the defence of the cause of her ancient faith which in its turn saw the birth of some of the unrivalled Naiyāyikas and Mīmāmsakas in the country between 750 and 1250 A.D. in the person of Kumārila, Mandana, Vācaspati, Udayana and a host of others.

# The rise of Kumarila & S'amkara: the Bhatta mata

The age of Kumārila and Samkarācārya was the age of great religious ferment and Brāhmanic revival. Samkara's commentary on the *Brahmasūtras* is the root from which sprang forth a host of commentaries and studies on Vedāntism of great originality, vigour and philosophic insight<sup>1</sup>.

Kumārila was the vigorous exponent of the Brāhmanical orthodoxy which assumes the authoritativeness of the Vedas and the supremacy of the priest. He commented on the Mimārisā-sūtra of Jaimini (Jaiminiyasūtra) and the Śabara-bhāṣya, a commentary on the Jaiminiyasūtra. His work is in three parts. He is variously known as Kumārila Bhaṭṭa. or Kumārila Svāmin (or Miśra) or Tutata Bhaṭṭa. He is one of the brightest gems of Indian philosophy, and flourished in the 7th century A. D. and was contemporary of Dharmakīrti (with whom he had a long controversy) and a senior contemporary of the great Śamkara².

There is a controversy among scholars regarding his birth-place. According to some, he was an inhabitant of South India; according to others, of North India. There are, however, reasons to believe that he was a Brāhmaṇa of North Bihar or Mithilā whence he had also been to South India. Anandagiri in his Sankara-digvijaya also attests that

I. Dasgupta, Op. Cit., 1, 429-94; II, 36-58.

For details regarding his date and time, see G. N. Jhz. Purva-Attiminist in its Sources, pp. 15-19, Appendix, p. 23; S. Kuppurawami Sastri, Introduction to the Brahmasiddhi; R. Szikrtyzyana, Buddhaearyyz, Intro. 11-12; Dasgupta, Op. Cit. I, 370 ff, 419-29 ff.

he came from the North. He uses the term Udakadesa (the land of water) for the north which, though quite vague, probably refers to Tairabhukti or Tirabhukti (i.e., desa situated on the bank of the rivers)—another name for Mithilā¹ which in later times became the enlightened home of hundreds of mīmāmsakas and naiyāyikas and which was very close to the home of Buddhism. Anandagiri also refers to Maṇḍana Miśra as being the bhaginīpati (sister's husband) of Kumārila. This is a further confirmation of his nativity as Maṇḍana was undisputedly a celebrated thinker of Mithilā and this marriage could have been possible only if Kumārila belonged to Mithilā². Tradition widely current in Mithilā says that Kumārila belonged to the village of Bhaṭṭapura or Bhaṭapurā (in the district of Darbhanga) which later on came to be renowned as the seat of Bhaṭṭa school of Mīmāmsā,

It was in the age of Kumārila that Buddhism had spread its influence far and wide. The University of Nālandā was then at the height of its glory and there was a large number of Buddhist thinkers in the country who were vehemently attacking Hindu religion and philosophy. But, inspite of this wide influence, corruption had already set in the Buddhist order. Dharmakīrti tried his best to arrest this dangerous process of deterioration and disintegration in the great order but he met with utter failure. Kumārila rose equal to the occasion, challenged Dharmakīrti, rejected his views threadbare and registered the fatal blow to Buddhism in India. He has criticised the Buddhists in his masterly works such Ślokavārttika and Tantra vārttika.

The Samkaradigvijaya and the Tibetan works give us many interesting stories regarding his controversies with Dharma-kirti. It is said that he was formerly a Buddhist and having learnt all the secrets of Buddhism, later switched on to Hinduism and gave crushing defeat to Buddhists on all fronts in open debates and challenges<sup>3</sup>. His knowledge of Buddhist

<sup>1.</sup> For detailed discussion, see Thakur, History of Mithila, 8-116

<sup>2.</sup> Also cf. G. N. Jha, Op. Cit, App. 23.

<sup>3.</sup> Cf. the Samkaradigvijaya, vii.

philosophy was much more profound and accurate than that of the great Samkara, and this decidedly gives him a unique place in the history of Indian thought.

The Ślokavārttika, the Tantravārttika and the Tupţika are the three well-known parts of his commentary on Śabarabhāṣya, noted above. Besides these, he is also the author of Bṛhaṭṭikā and-Madhyamaṭikā. He has referred to the former in his Ślokavārttika.

The Ślokavārttika is a versified commentary on the first Pāda (also known as Tarkapāda) of the first chapter of the Śabarabhāṣya. It deals with the problems of philosophy from the stand-point of Pūrva-Mīmāmsā and sharply refutes the Buddhist stand², and gives his own views on the conception of mokṣa, the nature of the Ātman, Kāla and the existence of a subtler body, Ātivāhikaśarīra.

The Tantravārttika is a prosaic commentary on the Sabara-bhāṣya from adhyāya I, Pada ii to the end of adhyāya III. A unique work, it reflects his euridite scholarship and thorough mastery over other schools of thought as well. From a study of this work it is clear that Kumārila believes in the creation and dissolution of the Universe<sup>3</sup>. "Mīmāmsā", according to him, "is based upon the Vedas, upon ordinary experiences and also upon direct Perception and Inference based upon these, and it has been reared up by an unbroken line of scientific teachers". Like the Veda, ākāśa, dik, kāla, Ātman, and paramāņu are all eternal. He differs from Sabara on the manifestation of sound<sup>5</sup> and remarks that the great master has omitted the interpretation of six of the more important sūtras<sup>6</sup>.

Cf. Sūtra 5, Arthopattipariccheda, verse 9: "अर्थ्यापस्यन्तराणामप्युदाहरण-प्रपञ्चः पक्षदीषावसरे 'श्रोत्रादिनास्तिताया' मित्यादिना 'वृहद्दीकायां' दक्षित इत्याह—पक्षदीघेष्वितः"

<sup>2.</sup> For his views, see G. N. Jha, Op. Cit. chaps, II-IX, XVI-XVIII.

<sup>3.</sup> Benaras edition, p. 28.

<sup>4.</sup> Ibid. p. 80.

<sup>5.</sup> Ślokavārttika ( Banaras ed. ), p. 786.

<sup>6.</sup> Tantrasārttika ( Banaras ed. ) pp. 915-16.

Tupṭika, the third in the series, is very brief and not so important as the other two. Various commentaries have been writteen on these works including those by Umbeka Bhaṭṭa (Tūṭparyaṭikā), Sucarita Miśra (Kāśikā) and Pārthasārathi Miśra (Nyāyaratnākara) all on the Ślokavārttika; Someśvara Bhaṭṭa Nyāyasudhā), Kamalākara Bhaṭṭa (Bhāvārtha), Gopāla Bhaṭṭa (Mitākṣarā), Pārthasārathi Miśra (probably Mīmārisānyāyaratnākara) and a host of others (all on the Tantravārttika) and Pārthasārathi Miśra (Tantraratna) and others on the Tupṭika.

Kumārila's writings are brilliant and his criticisms of opponents' views quite convincing. His originality of thought and interpretation is writ large on all the pages of his Vārttikas. Moreover, he has suggested new lines to explain the knotty philosophical problems, and that way his contributions are unique and second to none. His deep scholarship and profound influence can well be judged from the fact that he came to be celebrated as the founder of a new school of thought in mīmāmsā, popularly known as the Bhāṭṭa mata or School.

## Mandana Misra:

Maṇḍana is undisputedly a celebrated name both in the field of Pūrva-Mīmāṁsā and Vedānta. Mādhavācārya in his Saṁkara-digvijaya says that Maṇḍana was defeated by Śaṁkara in debate and was consequently controverted to Vedānticism and was re-named Sureśvarācārya, the famous author of the Vārttika on the Bhūṣya which he could not do owing to the intrigues of Śaṁkara's other pupils. He, however, wrote a treatise, Naiṣakarmyasiddhi and toed the line of the great master in expounding the orthodox faith and denouncing the Buddhists².

For other details, see G. N. Jhā, Op. Cit.; Radhakrishnana, Indian Philosophy, Vol. II, p. 378 ff.,; Dasgupta, Op. Cit. Vol. I, pp. 355 ff; Vol. II, pp. 111-20 ff.

<sup>2.</sup> Dasgupta, Op. Cit. I, 418 ff; II, 82-102.

This identity is, however, controversial and Dr. Jha<sup>1</sup>, S. Kuppuswami Sastri<sup>2</sup>, P. V. Kane<sup>3</sup> and others do not believe in this Mandana-Suresvara equation<sup>4</sup> and place him between 615 and 695 A.D. or 690 and 710 A.D. Any way, he flourished sometime in the 7th century<sup>5</sup> and was a senior contemporary of Samkara.

According to a tradition current in Mithila he was a Maithila Brāhmaṇa and lived in the village of Māhiṣmatī (modern Mehisi) in the district of Saharsa. He was fairly old at the time of his disputation with Samkara who was then in the prime of his youth. From the Samkaradigvijaya we further learn that he was husband of Kumārila's sister. According to some, he was also a disciple of Kumārila<sup>6</sup>. In other words, Kumārila, Maṇḍana and Samkara were contemporaries.

Maṇḍana was the earliest expositor of the Bhaṭṭa system and wrote a commentary on Kumārila's Tantravārttika. His other important works on Mīmāmsā are — Vidhiviveka<sup>7</sup> which deals with the import of Vidhi-lin and refutes the stand-point of both Bhāṭṭa and Guru (this is regarded as an important work so much so that it has been honoured by an extensive commentary by the great Vācaspati Miśra, known as Nyūyakaṇikā); Bhavanaviveka commented upon by Umbeka<sup>8</sup>; Vibhramaviveka<sup>9</sup> which discusses four types of Khyātis; Mīmāmsānukramaṇikā<sup>10</sup>,

<sup>1.</sup> Purva-Mimainsa, 21 ff.

<sup>2.</sup> Vibhrama-viveka of Mandana Misra, Madras, 1922, Intro. i-ii.

<sup>3.</sup> History of Dharmasastra, Vol. I, pp. 252-64.

Some scholars also identify him with Umbeka (Vidyzranya, Śamkaradigoijaya, VII, III-117) which is wrong (vide-Purva-Mīmāmsā, App. 33).

S. N. Dasgupta ( Op. Cit, Vol. II, 87 ff. ) places him in 800
 A. D.

<sup>6.</sup> Kuppuswami Sastri, Vibhrama viveka of Mandana, Intro. i-ii.

<sup>7.</sup> Published from Banaras.

<sup>8.</sup> Edited by Dr. Jha in the Sarasvatibhavana Series, Banaras.

<sup>9.</sup> Ed. by S. Kuppuswami Sastri, Madras, 1932.

<sup>10.</sup> Ed. by Dr. Jhz in the Sarasvatthhavana Series, Banaras.

a versified summary of *Mimārisāsūtra* written with a view to recapitulating all the topics of the *adhikaraṇas* of Pūrva-Mīmārisā and *Sphoṭasiddhi*, a work written to defend the theory of *sphota* against varṇavādins wherein he has criticised the views of his own Guru—Kumārila<sup>1</sup>.

In his Vibhramaviveka he has briefly but critically reviewed four chief theories of bhrama (khyātivāda)—(i) ātmakhyāti, (ii) asat-khyāti (iii) Akhyāti and (iv) anyathākhyāti. He has tried to maintain the Bhatta theory of viparītakhyāti which is practically the same as the Nyāya theory of anyathākhyāti with slight variations. In this Maṇḍana incidentally prepares the way for the advaita theory of anivarcanīyakhyāti. Moreover, he has thoroughly refuted through an elaborate course of reasoning the akhyāti theory of the Prabhākaras.<sup>2</sup>

Mandana, the Vedātin is no less great than Mandana, the celebrated Mimāmsaka. He is universally recognised as a very great authority on the advaita school of Vedānta and wielded tremendous influence on his contemporaries and also on the later advaitins. That Śamkara had to walk all the way from South to Mithilā to win him over to his side to establish his own view-point, indeed, speaks of his great popularity and influence as a scholar and thinker. His Brahmasiddhi (a text-book on pre-Śamkara Vedānta) forms a land-mark in the history of Vedāntic study, on which the great Vācaspati wrote the commentary, known as Brahmatattva-samīkṣā. The Brahmasiddhi consists of four chapters - (i) Brahmakānḍa, (ii) Tarkakānḍa, (iii) Niyoga-kānḍa and (iv) Siddhikānḍa in the form of verses (kārikā) and long annotations (vṛtti).

Of these the Brahmakānda is most remarkable as in it he explains the most important Vedāntic concepts including the nature of Brahman. In the Tarkakānda he argues that "difference" cannot be perceived through perception and as such Upanişadic texts cannot and should not be inter-

<sup>1.</sup> For other details, see Puros-Mimainsa, 21-22.

<sup>2.</sup> Vibhramaviveka, Intro., ii ff.

preted on dualistic lines, for perception reveals difference. In the Niyogakānda he strongly refutes the Mimāmsā regarding interpretation of Upaniṣadic texts according to Mimāmsā principle of interpretation and in the Siddhikāndā he explains that "Upaniṣad texts show that the manifold world of appearance does not exist at all and that its apparent existence is due to the avidyā of Jiva."

His other works on Vedānta are Naiṣakarmyasiddhi² referred to above and his most important works are his two Vūrttikas on the Samkarabhāṣya on the Bṛhadūraṇyaka and Taittiriya Upaniṣads. Dasgupta³ ascribes these two Vūrttikas to Sureśvara who, according to popular tradition, was no other than Maṇḍana.

#### Prabhakara Misra: the Guru-mata.

Propounder of a new School of Mīmāmsā, the Prabhākara School (also popularly known as the Guru-mata), Prabhākara Miśra was one of the most intelligent and independent interpreters of the Śabarabhāṣya. He is traditionally said to have been a class-mate of Maṇḍana Miśra and a great disciple of a great teacher — Kumārila and is respectfully called Guru by the mīmāmsakas.

The story goes that he was a pupil of Kumārila who was so much pleased with a novel interpretation given by Prabhākara, the disciple, that he nicknamed the latter as Guru, and he is generally spoken of by this title in later Sanskrit philosophical literature on Mīmārisā<sup>4</sup>.

There is, however, a great controversy regarding the relative chronological position of the two great thinkers. Dr. Jhā believes that he was senior to Kumārila and the two

- 1. Dasgupta, Op. Cit. 11, pp. 87-98.
- 2. Ed. by Prof. Hiriyana in the Bombay Sanskrit Series.
- 3. Op. Cit., II, 98-102.
- 4. For different stories current amongst scholars about his relation with Kumarila, see G. N. Jha, The Prabhakara School of Purva-Mimamsa, pp. 9ff; Purva-Mimamsa, pp. 15-16; Brhati of Prabhakara Mitra (ed. S. K. Ramanatha Sastri), Intro. 4 ff. etc.

were contemporaries1. This view is based mainly on the style of his monumental commentary Brhatt on Sobarabhasva which resembles that of Sabara in its "natural grace, simplicity and directness"2, amongst others. Some scholars, however, take him to be a junior contemporary of Kumārila. Jhā places him between 600 and 650 A.D., while others assign him the period between 610 and 690 A. D.<sup>3</sup> Notwithstanding this controversy regarding their chronological position, there is no doubt that they were contemporaries. Later researches have convincingly shown that Prabhākara, Kumārila and Mandana were not far removed in time and that all of them flourished during the sixth-seventh centuries A. D. These two writers became the celebrated founders of the two Schools of Mimāmsā, to which a third was later added in the person of Murāri Miśra II. Consequently, in Mīmāmsā-literature, the view of Prabhakara is generally referred to as Guru-mata, that of Kumārila as Bhātta-mata and that of Murāri as Miśramata. And, all the later commentators belonged to either of these three different schools.

Like his great contemporary, Prabhākara also wrote a very faithful commentary on the Śabarabhāṣya known as Bṛhatī<sup>‡</sup> or Nibandhana which forms the basic text for the Prabhākara School. He wrote another commentary on the Bhāṣya, called Vivaraṇa or Laghvī. The former consists of 12,000 ślokas whereas the latter contains 6,000 ślokas. These works have been commented upon by Sālikanātha Miśra, known as Rjuvimalā (on Vivaraṇa) and Dīpašikhā (on Niban-

<sup>1.</sup> Parva-Mimāmsā, 15 ff.

<sup>2.</sup> Ibid. 15-20.

<sup>3.</sup> For a detailed discussion of different views see Ibid. 15-20, App. 29; Jhā, Prabhākara School, 9 ff; Šāstrī, Bṛhatī of Probhākara Miśra, Intro; Kuppuswāmi Sāstrī, in Proceedings of the Third Oriental Congress, 1924 and also his Introduction to the Brahmasiddhi, p. Ivill etc.

Ed. by S. K. Rāmanātha Sāstri, published by the University of Madras, 1936 ( Tarkapāda section with the Rjuvimalā Pañcikā of Sālikanātha Miéra ).

dhana or B<sub>l</sub>haff). Unfortunately the complete version of the B<sub>l</sub>haff has not yet come to light and is found up to the middle of the adhyāya vi only, though later researches have brought to light some portions of the seventh and the eighth adhyāyas alse.

Prabhākara believes in the determinate knowledge<sup>2</sup>. Sā-ārṣya (resemblance), according to him, is a distinct category<sup>3</sup>. Inference and analogy are distinct means of cognition<sup>4</sup>, and negation is not a distinct Pramāṇa<sup>5</sup>. He believes in the theory of Satkārya for only the Laukikas or Tārkikas believe in the distinctive nature of cause and effect<sup>6</sup>. Cognition is self-valid and does not require another means of cognition to support its validity <sup>7</sup>. Motion is an object of inference<sup>5</sup>. Here he differs from the Vaiseṣika according to whom it is recognizable through direct perception<sup>9</sup>. And, Ākṛti is a category that depends on the usage of an old man through the methods of Agreement and Difference<sup>10</sup>.

## Vācaspati Misra:

The great Vācaspati Miśra's is a name to conjure with in the field of Indian philosophy. He wrote a sub-commentary on Nyāya-Vārttika of Udyotakara, elaborated its conceptions and defended them against heterodox and Buddhist criticisms.

<sup>1.</sup> Ibid, Foreword, 1.

<sup>2.</sup> Brhaff ( Madras ed. ), p. 53.

<sup>3.</sup> Ibid, 107; also see Pūrva-Mīmānisā, 19 ff.

<sup>4.</sup> Brhatī. 107-08.

<sup>5.</sup> Ibid. 118.

<sup>6.</sup> Ibid. 83.

<sup>7.</sup> Ibid. 84.

<sup>8.</sup> Ibid, 98.

<sup>9.</sup> Vai. Sn. IV. I. II.

<sup>10.</sup> Bṛhatī, 328-29. For the comparative views of Kumārila and Prabhākara, see Pērva-Mīmāusā, 26 ff.; App. 30-31 and The Prabhākara School, 18 ff; S. N. Dasgupta, op. cit. Vol. I, pp. 69, 189, 369 ff.; Vol. II, 66-69, 147, 154 ff; Radhakrishnan, op. cit, Vol. II, 377 ff.

He is said to have belonged to village Thadht in the district of Darbhanga. We stand on a firm ground as regards his date and time. In his Nyāya-suci-nibandha he has given the date as 898 (vasv-anka-vasu-vatsare) which in the samvat era corresponds to A. D. 841 or 842. In other words, he flourished in the ninth century.

A master of all the six systems of philosophy, Vācaspati was popularly known as sad-darsanavallabha or Sarvatantrasyatantra and Dyādaśa-darśana-tikākāra in the world of intellect. His marvellous exposition of Udyotakara's Nyāya-vārttika with a view to making clear the right meanings of the latter which was "sinking in the mud as it were through numerous other bad writings" (dustarakunibandhapanka-magnanam) earned him the celebrated title of Tatparvacarva meaning "the great expositor". In this work he has militantly defended Udyotakara against the charges of the Buddhist philosopher Dignaga and has sharply attacked his views with all the armoury of his debating skill and logical prowess. His celebrated commentary, Bhāmati (named after his wife who was childless) on Sankarabhās va or Brahmas ūtras occupies a unique place in the whole gallery of Vedantic works, in which he has referred to the Buddhist doctrine of pratitya-samutpāda1.

He has also quoted from Dignāga in his Tātparyaṭikā² and strongly refuted his views on the contact of sense-organ. His another commentary, Sāmkhya-tattva-kaumudī on Iśvara-kṛṣṇa's Sāmkhya-kārlkā is unanimously regarded as an authoritative work in the field of Sāmkhya literature. He is further credited with having written commentaries on Maṇḍana Miśra's Vidhiviveka and Brahmasiddhi, known as Nyāya-kaṇikā and Tattva-samīkṣā, Tattva-vindu and other works on Nyāya, Sāmkhya and Yoga. The unique popularity and influence of Vācaspati can well be judged from the fact that he was recognised as an unquestioned authority on Vedānta in northern India.

<sup>1.</sup> Bhamail. II, li; Dasgupta, op. sit. i. 418.

<sup>2. 1.</sup> i. 4.

Vācaspati's Vedāntic works are Bhāmatī and Tattva-samikṣā (a work not yet published) and a commentary on Maṇḍana Miśra's Brahmasiddhi. But Bhāmatī is undoubtedly a very great work and constitutes one of the pillars of Vedāntic studies. "As to the method of Vācaspati's commentary, he always tries to explain the text as faithfully as he can, keeping himself in the background and directing his great knowledge of the subject to the elucidation of the problems which directly arise from the texts and to explaining the allusions and contexts of thoughts, objections and ideas of other schools of thought referred to in the text<sup>1</sup>."

Truth and reality are defined by Vācaspati as immediate self-revelation (sva-prakāśatā) never to be contradicted (abūdhīta). Accordingly he rejects the definition of reality as the participation of the class-concept of being, as the Nai-yāyikas hold, capacity of doing work (arthakriyā kāritva), as the Buddhists hold. He speaks of avidyā being twofold. All appearances accordingly originate from Brahman in association with or with the accessory cause (sahakāri-kāraṇa) of the two avidyās (avidyā-dvaitayasacivasya)<sup>2</sup>.

Vācaspati's well known work on Mīmāmsā is his commentary on the Vidhiviveka, called Nyāyakaṇikā. S. C. Vidyābhūṣaṇa wrongly took it to be a work on Nyāya. In it he has discussed many important philosophical topics, such as the asatkāryavāda, the Khyātis, Validity of dream-cognition, Tamas as a substance, and several Buddhist topics. In the Tattvavindu, which is his independent work, he has mainly discussed the processes of the śabdabodha according to various schools, and has closely followed the view-point of the Bhāṭṭa School, and here too, he is as authoritative as elsewhere<sup>3</sup>.

<sup>1.</sup> Dasgupta, op. sit. ii, 108.

For other details see Ibid, 108-11; S. S. Hasurkar, Vāsaspati Mišra on Advaita Vedānta, chaps. III-IV; M. M. Chakravarty in JASB, Vol. XI, 1915, pp. 259-63.

Both the works are published (vide—Paroa-Mimānisā, App. 35-36.)

Thus, in the shining galaxy of the great Advaita thinkers. Vācaspati's is a unique place. His profound and deep impression on the later epoch in the evolution of advaitic thought has unanimously earned for him the respectful title of Acarva by the advaitic philosophers of the later times. An undisputed originator of a separate school of thought, Jivāśrita-avidyāpaksa and also of the famous school of Desti-sesti-vada. his greatness as a versatile thinker and scholar exceeds the domain of Advaita Vedanta thought. His unrivalled genius invades almost all the trodden or untrodden fields of Indian philosophy - heterodox as well as orthodox, materialistic as well as unmaterialistic. Judged from this viewpoint, it can safely be remarked that he has no parallel in Indian philosophy. Be it the school of the atomist Naivāvika or ritualistic Mīmāmsaka, the mystic Yogin or the subtle Sāmkhya, Vācaspati shines and shines the brightest. An intense desire to face the fundamental truth of one's being, the profound philosophical genius and the never-missing discerning attitude borne of an irresistible aptitude for reality are some of the outstanding characteristics that distinctly place Vacaspati above all other philosophers. Every system of Indian philosophy, thus, owes a deep debt to Vācaspati without whom it is poor and loses most of its interest.

### Parthasarathi Misra.

After Kumārila and Prabhākara, Pārthasārathi Miśra is another celebrated name in the field of Mīmāmsā Literature, who was as faithfully devoted to Kumārila as Sālikanātha was a faithful interpreter of the views of Prabhākara. He was well-versed in both the schools, was an inhabitant of Mithilā and learnt the Sāstra from his father, Yajūātman who was a great scholar of his time. He probably flourished sometime in the 10th cent. A. D.<sup>1</sup>

Unlike the running commentaries of Sabara, Prabhakara

<sup>1.</sup> Dasgupta places him in the 9th century A. D. and Gopinstha Kavirsja assigns him the 13th century A. D. Umesha Miśra places him in the 10th century A. D. (Vide — his Introduction to the Mimbinisticstrasarvasse of Hallyudha, pp. 30-31).

and Kumārila on the Jaiminiyasūtras, the commentary of Pārthasārathi, known as Šāstradīpikā runs only on the main sūtra of each and every section (adhikaraṇa) and by way of reference gives the substance of sūtras also. Viewed in this context, Šāstradīpikā¹ may be regarded as the earliest commentary of its type. It very faithfully elucidates the views of Kumārila on mīmādīsa and is unquestionably the most important work which attracted a large number of celebrated scholars to write commentaries on it. A comprehensive study on the School of Kumārila, it frequently criticises the views of Prabhākara and refers to Maṇḍana, Nyāyaratnamālā and Tantraratnam² (the latter two being important works of Pārthasārathi on Mīmāmsā), Samkarabhāṣya on the Brahmasūtra and the Bhāgavadrāmāyana.

His another famous work is his celebrated commentary on the Ślokavārttika, called Nyāyaratnākara³, a very popular name among the mīmāmsakas. It is one of the best commentaries in which he has frequently referred to his own works, Nyāyaratnamālā and Śāstradīpikā, Kumārila's Bṛhaṭṭīkā, Bhavadāsa and Bhartṛmitra. He can thus easily be ranked with the great mīmāmsakas of all ages⁴.

# Udayanācārya

Udayanācārya or Udayana was yet another great thinker who was a militant champion of the Brāhmaņic faith, and bitterly criticised and mercilessly attacked the Buddhists on all fronts. He is one of the most shining stars on the firmament of Nyāya philosophy.

- 1. Nirnayasagara, Bombay edition.
- Ed. by G. N. Jhz & U. Miśra in the SarasvatIbhavana Sanskrit Text Series, Banaras.
- Published along with the text in the Chowkhamba Sanskrit Series, Banaras.
- For other details regarding his views etc., see Purva-Mimāmia, App. pp. 37-43.
- 5. Mithila tradition avers that in the beginning Udayana was so scared of Buddhist influences that he left Mithila, went over to Bengal and became Dharmadhikaranika in the court of the

He was born in village Kariyan which is situated about 12 miles south-east of Darbhanga. In his Lakṣaṇāvalī he has given his date as 906 šaka samvat which corresponds to A. D. 9841.

He was the celebrated author of several works some of which rank the highest in the field of Nyāya literature. He wrote a sub-commentary on Vācaspati's Tātparyaţikā called Tātparyaţikāparišuddhi. He was also the author of Nyāya-Kusumāħjali, a classical work in which he has tried to prove the existence of God whom the Buddhists openly denied and criticised in their arguments. This work ought to be read with its commentary, Prakāśa by Vardhamāna (13th century A. D.) and its sub-commentary, Makaranda by Rucidatta (towards the end of the 13th century), both Maithila thinkers. But, his uncompromising stand against, and pernicious attack on the Buddhists find full play in his Ātmatattvaviveka, also known as Bauddhādhikkāra or Bauddhādhikāra, a polemical work against the Buddhists in which he has tried to establish the Nyāya doctrine of soul (Ātman) by refuting the Anātmavāda (no-soul theory) of the Buddhists².

legendary Bengali king Adisūra ( P. Jhz, Mithilū-tative-vimarša, p. 106). But, this tradition lacks corroboration from any other source.

1. Cf. Laksanāvalī, p. 3:

"तर्काम्बराङ्क प्रतितेष्वतीतेषु शकान्ततः वर्षपूरयनश्चके सुवाभां रुक्षणावर्री"

2. This great work of Udayana is divided into four parischedas. In the first the author tries to refute the theory of momentariness of the world. In the second he examines the subjectivism of the idealists. In the third he discusses the theory of non-existence of substance apart from its qualities. And, in the fourth he attacks the theory of non-existence of things in this world. This parischeda is most important, for herein the celebrated Naiysyika puts forth his vigorous arguments to prove the existence of God and the individual self as against the Buddhist theory of ansimavada. This work has been extensively commented upon by many scholars such as Samkara Misra, Raghumstha Siromani, Bhagiratha Thākura, Atreya Nersyangesrya and others.

Besides he was the author of Kiranāvali, Lakṣaṇāvali and Nyāya-parišiṣṭa and Bodha-siddhi. Udayana treated Nyāya from the stand-point of Vaiseṣika and should, therefore, be considered as the direct predecessor of the Maithila School of Navya-Nyāya.

A zealous exponent of theism, Udayana was first and last a Naiyāyika, and not a Vedāntin which is supported by a critical study of his whole work. He believed in the existence of Atmā which differs from body, mind and other elements—a view fundamentally opposed to the monism of Vedānta.

Sridhara wrote in saka 913, a sub-commentary on the Bhūṣya of Prasastapāda, known as Nyāya-kandalī¹ in which he has acknowledged only six categories. The Maithila or Gauriya School, however, gave little or no recognition to this work. On the other hand, his contemporary, Udayana's Kira-nāvalī, another sub-commentary on the same Bhūṣya in two sections (dravya and guṇa) powerfully influenced the later Navya-Nyāya schools. In this commentary he also speaks of only six categories. In his Lakṣaṇāvalī (on definitions), however, he divides categories under two heads—the bhāva with the six categories and the abhāva (the seventh) which is in complete agreement with Śivāditya's classification.

Besides the famous Ātmatattvariveka or the Bauddhādhik-kāra², his Nyāya-kusumāñjali (a handful of Nyāya flowers) in stavakas or bunches, consists of 71 kūrikās or verses on the existence of God, with a commentary of his own, the Kusumāñjali-prakaraṇa in which he relentlessly attacks the views of Saugatas, Digambaras, Cārvākas, Mīmāṁsakas, Sāṁkhyas and also Vedāntists. The seventeenth verse of the fifth bunch is symbolic of his noble ideas which are unique:

"Iron-souled are they in whose hearts thou canst find no place, though thus washed by the repeated inundations of ethics and Vedic texts; yet still in time, Oh Merciful One,

<sup>1.</sup> The work is printed in the Vizianagram series.

Cf. Atmatativarineka (ed. Dhundhirāja Sāstrī), Chowkhamba Sanekrit Series, Panaras.

thou in thy goodness canst save even those who oppose our proposition, and make them undoubting in their conviction of thy existence".

We have a very interesting anecdote concerning the life of this great thinker. It is said, he strove hard to prove the existence of God, but God in his turn did not prove to be equally kind to him. Hard pressed and mentally distressed, one day this greatest supporter of God challenged him in the following words:

> "Aiśvaryamadamatto'si māmavajñāya vartase Punarbauddhe samāyāte madadhīnā tava sthitih".

(O God, you have become intoxicated with power and so you disregard me: But remember that if my existence depends on you, Your existence also depends upon me when You are assailed by Buddhists)<sup>2</sup>.

It is, however, interesting to note that this long story of polemics between the Buddhist logicians and the Hindu Nai-yāyikas and the subsequent attacks and counter-attacks were ultimately responsible for the tremendous growth and development of Indian logic and Vedānta philosophy which attained its highest stature and glory by the end of the 10th century A. D.

#### Murari Misra: the Misra-mata

After Pārthasārathi Miśra and before the rise of Murāri Miśra (II), the propounder of *Miśra-mata* in Mīmāmsā, the scene was dominated by a great many mīmāmsakas including Bhavanātha Miśra<sup>3</sup>, the author of *Nayaviveka* regarded as a

- Cowell's trans. of Nyāyakusumānjali, p. 85; also see M. M. Chakravarty, op. cit. 263.
- According to some scholars, in this verse, in his crusade against the Buddhists he had really challenged the Lord Jagannatha, who is also regarded as the incarnation of the Buddha (cf. Misra, A History of Indian Philosophy, Vol. I, p. 500; P. Jha. op. sit., pp. 105-09 etc.); also see Supra, Chap. IV.
- 3. He was different from Bhavanātha Mifra, popularly known as Ayacī Mifra, the celebrated Mīmāmsaks-father of the celebrated Śamkara Mifra. He flourished in the 15th century and was a Maithila Brahmana.

masterpiece by scholars (sometime in the 10th century just after Parthasarathi Misra ): Gurumatacarva Candra, author of Nyayaratnakara, a commentary on the Jaiminiyasutras and Amrtabindu, an independent treatise (before 1100 A. D.) and Paritosa Misra, author of the commentary, known as Ajita or Tantratikanibandhana on the Tantravarttika (12th century)1.

Murāri Miśra, the propounder of the third School in Mīmāmsā, appears to have struck out a fresh path in relation to certain important topics which has led to the famous saying among the scholars: Murarestriiyah panthah (the third path or school of Murari), the first and second apparently being Prabhākara and Kumārila. His views are quite distinct and convincing, e.g. his independent view on the theory of the Validity of knowledge (pramānyayāda), Mīmāmsakas general support the theory of the Self-validity of knowledge ( svatah prāmānyavāda ) and the Naiyāyikas support the paratah prāmānyavāda. While Prabhākara supports the former, Kumārila's views are somewhat different from him. Murāri (who also happened to be a great Naiyayika) differs from both these and suggests an entirely new line which is slightly influenced by the Nyāya system.

As regards his work, only two small but very important fragments of his commentary on the Jaiminiyasutras known as Tripādinītinayanam and Ekādasādyādhikaranam² were discovered recently otherwise much is not known except through references in other works. Paksadhara Misra in his Aloka has briefly but neatly brought out the distinction among the three schools of Mimāmsā in regard to the Validity of Cognitions3.

He flourished sometime between the 11th and 12th centuries

For details regarding these scholars, see Purva-Mimamsa, App. 1.

<sup>2.</sup> Published and edited by Umesha Miśra in 1928.

<sup>3.</sup> For other details regarding his mais, see Purva-Mimunisa, 23-24, App. 45-46.

A. D. Vardhamāna, son of Gangesa Upādhyāya, has referred to him in several of his works.

After him, a long line of scholars in Mithilā and Bihar kept up this glorious tradition of Mīmāmsā for centuries. It is said that even in the 15th century, during the reign of queen Viśvāsa Devī, there was a vast gathering of scholars in Mithilā in which some fourteen hundred mīmāmsakas alone were invited to her court on the eve of a sacrifical ceremony<sup>2</sup> — a unique gathering indeed!

## Gangesa Upadhyaya: The Navya-Nyaya School:

Besides Mimāmsā, a new school of Nyāya philosophy, known as Navya-Nyāya (neo-logic) was started in Bihar during the period under review, the credit for which goes to Gangeśa Upādhyāya (1200 A. D.³) of Mithilā. It was a distinct and marvellous contribution to the Indian system of thought which dominated the philosophical scene for centuries. Mithilā during this period was a celebrated seat of learning and scholars from different parts of the country came to receive the highest training in logic and other branches of learning in the universally reputed University of Mithilā.

Gangesa, the founder of this new School, belonged to Mangarauni, a village (near Madhubani) in the district of Darbhanga. It is said, he had established his reputed academy at the village Kariyana, the birth-place of the great Udayana who was also one of his predecessors in the field.

- Ibid. App. 46. For other mīmāmsakas who flourished after him see pp. 47-74.
- For this grand conference of mimamakas, see Thakur, History of Mithila, p. 378,
- For different views regarding his date and time, see M.M. Chakravarty, op. sit. 264-65; Materials for the study of Nanya-Nyaya Logic (Harvard Oriental Series, Vol. 40.), pp. 4-6; Dasgupta, op. sit. Vol. II, p. 308; Chintaharan Chakravarty, History of Nvaya-Nyaya in Mithile; Thakur, op. sit, pp. 4, 305, 376 & 378.
- Vidyabhūşana, History of Indian Logis, p. 405; Materials for the study of Nanya-Nyāya, 4-5; M. M. Chakravarty, op. etc., 265; Thakur, op. etc., 375 ff; History of Nanya-Nyāya, etc.

Navya-Nyāya or the new School of Logic is based on an amalgam of old Nyāya and Vaiseşika. The standard works on both these systems were constantly used and referred to by the later writers. The first real commentator was Vācaspati Miśra on the sūtras and their vārttika which we have noted above in the preceding pages. Udayana was a direct predecessor of this Maithila School. Besides, Srtharṣa's Khaṇḍana-khaṇḍa-khādya (The Sweets of refutation) had a hand in moulding the views of the Navya-Nyāya School. Then came Gaṅgeśa, the founder, who wrote his masterly work, Tattva-cintāmaṇi (The Thought-jewel of fruits) in which he has criticised Śrtharṣa's views.

The Tattva-cintāmaņi constitutes a land-mark in the history of Indian thought. Gangesa accepts many tenets of the Vaisesika School, and in this respect his work differs from the oldest Nyāya. But the more significant change is "in the direction of Gangesa's artillery. The old Nyāya had directed its argument against Buddhism. Gangesa, living in an age when Buddhism had almost disappeared in India, directs his attack more against the Mīmāmsā, the Vedānta and other living schools of philosophy. But above all, the newness of Gangesa's method is a newness of style and of organization. He is far more precise, more careful to define his terms, than were his predecessors. These virtues of his work are responsible for the fact that perhaps half of Navya-Nyāya literature is based either directly on the Tattva-cintāmaņi or on a commentary on the Tattva-cintāmaṇi.1"

Gangesa accepts only the four pramāṇas (Gautama's four-fold classification of proofs) admitted by the Nyāya, viz, (i) Pratyakṣa (perception), (ii) anumāna (inference with a special sub-section on Isvar-ānumāna or the inference about God), (iii) Upamāna or comparision and (iv) Sabda or affirmation, and not on any of the topics of Nyāya metaphysics. These sections are further sub-divided into Vādas or discussions: Pratyakṣa having twelve, anumāna seventeen, Sabda sixteen and Upamāna none.

<sup>1.</sup> Materials for the Study of Navya-Nyaya Logic, 5-6.

The whole field of Nyāya has been reviewed by Gangesa who defends it against the attacks of other systems. He has criticised their views with noble and original remarks. The Sāmkhya and Vaiseşika are criticised least, but he has ruthlessly and unsparingly slashed the mīmāmsakas, especially the Bhāttas and the Prabhākaras. While quoting the views and opinions of the previous thinkers he has referred to a select few, eg., Jayanta, Maṇḍana, Vācaspati, Śivāditya Miśra, Udayana etc.

One thing, however, deserves special mention in connection with his Tattva-cintāmani. Of all the Pramānas, his discussions on anumana (inference) attracted widest attention in Navadvina (Bengal) and other parts of the country. Large numbers of commentaries and commentaries of commentaries were written on the anumana portion of his work. The nature of Vyapti (the relation of universal concomitance between the middle and major terms, otherwise known as the problem of Induction in Logic ), the basis of all inference, was subjected to the most critical examination. Though one of the knottiest problems, Gangesa discussed it threadbare in the minutest detail. addition to this, many independent treatises on sabda and anumuna also came to be written by the scholars of Bengal which became subsequently the home of Nyāya studies for some centuries, well known as the Gaurtya School or the Nādiā School founded by the celebrated Raghunatha Siromani (1500 A. D.), a disciple of the great Pakşadhara Miśra of Mithila. The commentaries of Raghunatha, Mathura Bhattacārya (1580 A. D.), Gadādhara Bhattācārya and others were widely read and commented upon in Bengal<sup>1</sup>. Thus, in course of a few centuries, commentaries, sub-commentaries and glosses by successive generations of scholars gave birth to a vast literature round the original work. Judged by this standard. it can hardly be gainsaid that the popularity of the Tattvacintamani has been unique and unequalled.

Dasgupta, ep. sit. vol. I. p. 308; M. M. Chakravarty, ep. sit.
 272-92; Materials for the Study of Navya-Nyāya, 6 ff;
 History of Navya-Nyāya in Mithilā.

Gangesa also wrote two other small works, called the Laksanamanjari<sup>1</sup> in which he covered part of the ground covered by the Tattva-cintāmani and the Laksanatattvam<sup>2</sup>.

# Vardhamāna Upādhyāya:

Vardhamana, son of the illustrious Gangesa, is the author of some of the famous Vaisesika commentaries. perhaps the oldest commentator on Udayana's works and on Śriharsa's Vedantic work. His commentaries on Nyāya include the Tattvacintāmaņi-prakāśa ( a commentary on Gangeśa's Tattvacintāmani), the Nyāyanibandha-prakāša (a commentary on Udayana's Nyāyavārttika-tātparyaparisuddhi), the Nyāyaparisista-prakūša ( a commentary on Udayana's Nyāyaparisista), the Prameyanibandha-prakāša or the Prameyatattva-bodha (quoted in Rucidatta's Nyayakusumāñjali-prakāśa-makaranda). Besides, he wrote Kiranāvali-prakāša (a commentary on Udayana's work in two sections - Dravya and Guna) . the Nyayakusumanjaliprakūśa ( a commentary on Udayana's famous polemical work ). the Nyāyalilāvati-prakāša (a commentary on Vallabhācārya's work quoted in Jayadeva's or Paksadhara's Aloka) on Vaiseşika and the Khandanakhandakhādya-prakūśa (a commentary on Sriharşa's famous work ) on Vedanta3. In other words, Vardhamana was the celebrated author of prakāšas.

He flourished in the first half of the thirteenth century and was an illustrious pupil of his illustrious father-preceptor.

Mādhavācārya (Vidyārapya of Vijayanagara) in his Sarvva-

"न्यायास्भोजपतङ्गाय मीमांसापारदृश्यने गंगेश्वराय गुरवे पित्रेऽत्र नमः"

This Vardhamana was different from the great jurist of the same mame who flourished in the infleenth century A. D. - (vide - Thakur, History of Mithila, pp. 308, 325, 356, 372.

<sup>1.</sup> This work is different from a work of the same name by Ruci-datta,

<sup>2.</sup> Materials for the Study of Navya-Nyaya, p. 6 & fn. 15.

<sup>3.</sup> M. M. Chakravarty, op. cit., 265-66; History of Nanya-Nyaya.

<sup>4.</sup> In the introductory verse of his Līlāvalī-prakāša he refers to his father:

dariana-sangraha respectfully refers to him and this no doubt speaks of his great influence and importance. His commentaries greatly facilitated the study of Nyāya and Vaisesika and helped establish the Navya-Nyāya School of his father on a solid basis. It is true, the Navya-naiyāyikas have continued to improve their techniques almost down to present times, but the boundaries of their subject-matter were set by the Tattva-cintāmani and also by the Vaisesika commentaries of Vardhamāna<sup>1</sup>.

This glorious tradition of Navya-Nyāya was brilliantly kept up till the seventeenth century by a gallaxy of illustrious thinkers and scholars like Jayadeva (alias Pakṣadhara) Miśra, Vāsudeva Miśra, Rucidatta Miśra, Bhagīratha Thakkura, Maheśa Thakkura, Śamkara Miśra, Vācaspati Miśra II (the abhinava Vācaspati), Misaru Miśra III, Durgādatta Miśra, Devanātha Thakkura, Madhusūdana Thakkura and others in the following centuries<sup>2</sup>.

<sup>1.</sup> Materials for the Study of Navya-Nydya, p. 6.

M. M. Chakravarty, op. eit. 267-71; Materials for the Study of Navya-Nyaya, 6-27; History of Navya-Nyaya; Thakur, History of Mithita, vol. II (MS), Chap. V.

#### CHAPTER III

# THE RISE AND GROWTH OF JAINISM

#### Introduction:

As in the history of Buddhism, so in the history of Jainism, Mithila or North Bihar played a very significant part for centuries. Few places in India have stronger claims upon the veneration of both Jainas and Buddhists. Mahavira, the twenty-fourth Tirthankara of the Jainas, and commonly spoken of as "the founder of the Jaina Church", was a scion of the noble family of Vaisali where he was born and spent the early part of his life. It is, therefore, a place of pilgrimage for the Jainas just as Sāranātha and other places associated with the life of the Buddha are of the Chinese, Burmese and the Buddhists of other countries. Thus. Vaisālī is to the Jainas what Jarusalem is to the Christians and Mecca to to the Muslims. The tragedy, however, is that Brāhmanical works and traditions ignore Vaisāli, and we do not come across any remarkable event in the history of orthodox Hinduism which seems to be connected with the locality. In the 7th century A. D., when Yuan Chwang visited this place, the region abounded in Hindu temples, Buddhist monasteries, mostly dilapidated and deserted, and numerous Jaina establishments. The Nirgrantha monks are said to have still lived at Vaisall in large numbers. Neither had it become a place of pilgrimage to the Jainas in modern days. such as Pāvāpurī in the Patna district where Mahāvīra died or Campa near Bhagalpur1, nor had any body cared to look for the Jaina antiquities there till recently. The archaeologists have betrayed a colossal indifference towards searching for Jaina remains on this site. As a matter of fact, they have concentrated their efforts exclusively on tracing Buddhist remains and holy places as described in Buddhist works and in the accounts of travellers like Yuan Chwang and others.

<sup>1,</sup> ASI. Report, 1903-04, p. 87.

Their reports on the whole have nothing to support or confirm Basarh area as being the birth-place of Jainism<sup>1</sup>—a fact which is otherwise evidenced by volumes of literary sources. In the following lines, we propose to discuss in detail the various literary and archaeological sources which have a strong bearing on the rise and spread of Jainism in North Bihar, hitherto ignored and uncared for.

# Vaisali: The Birth-place of Mahavira:

The importance of Vaisalt does not lie only in its being the capital-seat of a strong and well-organised republic but also in its being a very great centre of the currents and crosscurrents of various religious thoughts and philosophies. Vaisall, the ancient seat of the Licchavis and the erstwhile capital of republican Videha2, first of all, emerges into history as the sacred birth place of Vardhamana Mahavira, one of the great leaders of Jainism. He was born at Kundagrama, one of the three districts of Vaisalis and belonged to the Jāātrika clan4. He, therefore, came to be known as Vesālie or Vaisālika meaning a native of Vaisālī, or the first citizen of Vaisālis. His father. Siddhārtha was the Chief (Kulapati) of the Naya clan (Jāātrika clan) whose wife Triśalā was sister of Cetaka, king of Vaisall. She is called Vaidehl, or Videhadatta, because she belonged to the ruling family of Videha, and hence Mahāvīra is also known by various maternal names such as Videha, Vaidehadattā, Videhajātya and Videhasukumāra6.

V. A. Smith, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. XII, pp. 567-68 (New York, 1921)

For a detailed geographical and historical account of ancient Mithila, see the writer's book, History of Mithila, pp. 2 ff; Supra, Chap. I.

<sup>3.</sup> For other details about Vaisalf, see Ibid., Chap. III.

<sup>4.</sup> Hoerale, Ususagadasus (Bibliotheca Indica Series), pp. 3-6.

<sup>5.</sup> Sutra-Krtanga, 1, 3.

Āट्टान्डेल्ड्रडान्ड, 389. "समणस्स णं भगवको महावीरस्स अन्मा बासिट्ड-स्स्तपुक्त तीरी णं तिन्ति ना०, तं — तिसका इव विवेहविन्ना इव पियकारिणी हवा ।" Also see J. C. Jain, Life in Ancient India as depicted in the Jaina canons, pp. 254, 355.

The story of Mahavira's birth is as interesting as the story of Buddha's birth. It is said, one night Ram Trisala dreamt of an ox, an elephant, a lion, a garland of flowers, Laksmi (the Goddess of wealth), the moon, the sun, the flag, a pond and the ocean of milk etc. When the Panditas heard of her dreams, they prophesied that she would give birth to an extra-ordinary child who would be a great conqueror or a great teacher. The prophesy turned out to be too true.

Mahāvīra was born of Trisalā in 561 B. C. He was married to Yasoda, the daughter of Samantavira, of village Basantapura. Ten years after his marriage, he was blessed with a daughter, Priyadarsana. Two years later he gave up his life of luxury and pleasures and dedicated himself to a life of austerities and after twelve years of severe penance he attained Divine Light at the age of 42 at the village Ambhika on the bank of the river - Rajupalika. After propagating his mission for 31 years he attained nirvana at Pavapuri. near Patna at the age of seventy-two.

From the above accounts it is clear beyond doubt that Mahāvīra was an inhabitant of Vaisālī (from his father side) and a citizen of Videha or Mithila (from his mother side)1

Inspite of volumes of evidences supporting Vaisali as the birth-place of Mahavira, P. C. Roy Choudhury ( Jainism in

For a detailed discussion of Mahavira's birth-place, see Jacobi, Jaina Suras, pt. ii, (SBE. Vol. XXII, Intro. x-xiji); Ensrelopaedia of Religion & Ethies., Vol. VII. p. 466; Hoerale. Uodsagadasto, pp. 3-6; Stevenson, The Heart of Jainism, pp. 21-22, 28; Smith in JRAS, 1902, pp. 282-83, 286-87; CHI, I. p. 157; Rockhill, Life of Buddha, p. 62; ASR, Vols. I & XVI; 1903-04, pp. 81-122; 1913-14, pp. 98-185; Dasgupta, A History of Indian Philosophy, Vol. I, p. 173; Rahula Sankriyayana, Darians digdariana ( Hindi ), p. 492; B. C. Law, Mahavira : His Life and Teachings, pp. 19 ff; C. J. Shab, Jainism in North India. pp. 23-24; Homage to Vaisali (ed. Mathur and Mishra), pp. 4-5, 76-79, 85-90, 92-94, etc.; Śramana Bhagavāna Mahavīra ( in 5 Vols. ); H. L. Jain, "Contribution of Jainism to Indian Culture" in JBRS, Vol. XLV, p. 4.

Mithilā or Videha, therefore, has a much greater claim on Mahāvīra whose personality and teachings rapidly built up Vaisālī as a centre of Jainism and of the spiritual discipline and asceticism upon which it was based. Besides Mahāvīra, Basupūjya, the twelfth Tirthankara is said to have attained his nirvāna at Campāpura (Bhagalpur) and Naminātha, the twenty-first Tirthankara was also born in Mithilā. Mahāvīra himself is said to have spent twelve rainy seasons in Vaisālī and six rainy seasons in Mithilā.

It will thus be seen that Anga, Magadha, the territories of the Vriji-Licchavis, the Mallas and the kingdom of Kasi-Kosala were the scenes of wanderings of Mahavira and activities of his Nirgrantha followers in the life-time of the Buddha. It is from the Buddhist texts that we learn that Mahāvīra and his immediate followers concentrated their religious activities in Rajagrha, Nalanda, Vesali (Vaisali), Pāvā and Sāvatthi. We further learn that in Vaisālī Mahāvīra had a large number of staunch supporters and followers among the Licchavis and the Videhans.<sup>2</sup> Some of his followers appear to be men of the highest position. The Vinava Pitaka<sup>3</sup> says that Siha or Simha, a Licchavi general ( who was a follower of the religion of Mahāvīra ) was afterwards converted to the Buddhist faith. Saccaka, a Nigantha, challenged the Buddha himself to a discussion on philosophical tenets before an assembly of five hundred Licchavis.4 We have thus numerous instances of such converts in Buddhist works, as clearly point

Bihar, pp. 1, 13-14) seems inclined to identify Kundalapura in Vaiszli or Videha with Kundalapura in Nalanda in Patna District—a view which has already been convincingly refuted by scholars as absurd and unwarranted.

- 1. Kalpa-Sutra ( vide-Law, op. sit., pp. 32 ff ).
- 2. Law, Mahautra, pp. 7 ff.
- 3. Vinaya Texts, (SBE. XVII), pp. 108 ff.
- 4. Majjhima, 1. 227-37.
- cf. Anguttara-Nikāya, II. 190-94. 200-2; Sadyutta V., 389-90; Anguttara, III. 167-68; Psalms of the Bredman, pp. 58, 106; Psalms of the Sisters, pp. 28-24, 79-80, 120-21, 125; Anguttara, V. 133; Majihima, III, 68-70.

. ;

to the great influence of Mahavira on the life of the people, high and low, in Vaisall and Videha, even during the life-time of the Buddha. Further, according to the Jainas, Mithila or Videha was included in the Jaina Arvan countries. These countries were known as Aryan for it is said that the Titthayaras, the Gakkavattis, the Baladevas and the Vasudevas were born here. These great men are said to have attained omniscience in these countries and by attending to their preaching a number of people were enlightened and had taken to ascetic life1.

Vaisālī thus appears to have achieved an early reputation in the religious world of India and her teachers, devoted to the practice of uttermost penance and austerity preached by Mahāvīra, the great apostle of this creed, had gained fame far and wide. It was the quest of a teacher that attracted the unknown Buddha, the Bodhisattva (after he renounced the world and became a monk) to Vaisali, then well-known for its abundance of teachers,2 and it was there that he found in Alara Kālāma, a native of Vaisālī, his teacher<sup>3</sup> who is said to have been "so advanced in meditation that sitting on the road, he did not hear or see even 500 carts rattling past him."4 According to Mrs. Rhys Davids. Buddha found his first two teachers-Alara and Uddaka at Vaisall and under their teachings, even started his religious life as a Jaina.5 His resort to a course of rigid austerities associated with Jainism and adoption of a way of life of a good Jaina, like Mahāvīra, undoubtedly speaks of his Jaina beginnings on way to Nirvana. This extreme of mortification, however, told dangerously upon his health, and under compulsion of circumstances he bade good-bye to Jainism and ultimately discovered the well-known middle-path (i.e. the path lying between the two extremes of self-torture and self-indulgence) for himself which soon became

<sup>1.</sup> J. C. Jain, op. sit. pp. 250-51.

R. K. Mookerji in Homage to Valleli, p. 5.

Mahanastus II, 118.

Mahaparinibbana-Suttanta, IV. 35.

Quoted, R. K. Mookerjee, op. sit. p. 5.

the dominating force of the new Order. These slender threads of evidences, when knit together, leave no doubt that Vaisālī and Videha had been a very prominent centre of Jaina activities long before the rise and spread of Buddhism.

### Socio-religious Condition:

Scholars generally believe that Jainism like Buddhism was borne of discontent and hatred against Brahmanism. The fact, however, remains that the orthodox Brahmanas in general were not so hostile to Jainism as they had been towards Buddhism through out the centuries. Mahavira was nodoubt the founder of Jainism as it exists today, but he had been preceded by several Jinas of whom Parsvanatha the twenty - third Tirthankara and immediate predecessor of Mahavira, may at least be said to have been an historical figure. In other words, Jainism was not a revolt in the strict sense of the term against the existing Brahmanical hierarchy. On the other hand, the creed had already originated and spread though it received a great impetus with the advent of Mahāvīra on the scene. Mahāvira's protest against caste-privileges nodoubt provoked the opposition of the Brahmanas who in turn criticised the Jaina religion and philosophy, but not so militantly and bitterly as they did Buddhism and its philosophy,1 for the latter had adopted a much more aggressive missionary career than the former. Moreover, Mahāvīra did not criticise the authority of the Vedas so strongly as did the Buddha. Infact, he supported casteism in a way and recognised the status of the Trivarna, i.e., the Brahmana, the Ksatriya and the Vaisya,

The socio-religious condition of North India in the time of Mahāvīra and the Buddha was almost the same. The abuses begotten of the privileges of the caste-system and the

For a detailed discussion of this aspect, see the writer's paper,
 "A Brief Survey of Buddhism and Buddhist Remains in Mithile's
 in JBRS. (Buddha Jayanti special Issue, Vol. II); also see
 H. L. Jain's paper, "Contribution of Jainism to Indian Culture"
 in JBRS. XLV, pp. 1-2.

86

monopoly held by the Brahmanas in matters of religion were ultimately responsible for the growth of the deep-rooted institution of priesthood which was vehemently attacked and ruthlessly criticised even by the great Upanisadic seers and philosophers including Janaka and Yājnavalkya, the champions of the revolutionary reforms in Brahmanism during the Upanisadic period. Indeed, the Brahmana priests committed excesses in the name of the Yaina-ceremony which gradually became more and more elaborate and involved. They went to such extreme as to unscrupulously call themselves bhudevas, i.e., gods born on the earth.2 This state of affairs was not destined to continue for long. The appearance of Mahavira and the Buddha on the socio-religious scene gave a rude setback to the Brahmanical pretensions and violently shook the society out of its bottom. This anti-Brahmanic revolution, whatever may have been its cause, was certainly an expression of the general ferment of thought fomented and inspired to a great extent by the Ksatriya protest against the caste exclusiveness of the Brahmanas. This is further corroborated by the fact that "the pioneers of this new system probably drew their suggestions from the sacrificial creed and from the upanisads and built their system independently by their own rational thinking."3

These social abuses indulged in by the Brahmanas gave Mahāvīra a splendid chance to preach the Dharma of Pārśva after a slight modification. He taught man to look not beyond himself for hope and aid. His teaching proved so effective that even a section of the Brahmanas are said to have recognised him as a great teacher. According to C. V. Vaidya.

<sup>1.</sup> We have elsewhere thoroughly dealt with this aspect (Ibid), Also see the writer's book, History of Mithita, pp. 94-97.

<sup>2.</sup> Ibid.

S. N. Dasgupta, History of Indian Philosophy, Vol. I, p. 210. For other details see Muni Ratnaprabha Vijaya, Śramana Bhagaeāna Mahavira, Vol. I, pt. 1. pp. 50-53.

Kalpa-sura ( Sukhabedhiku-fika ), pp. 112, 18 "असु: अपापापुर्या... बगाम, तत्र बहुवी ब्राह्मणाः मिलिताः ""वतुक्वस्वारिश्रव्दातानि द्विजाः मनजिताः"

"intellectual Brahmanas also joined the ranks of Jainas as of Buddhists from time to time owing to conviction as well as for honour, and contributed to the maintenance of this reputation of the Jainas for learning.1" But Jainism gradually spread among the poor and the lowly as it emerged as a strong protest against caste-privileges. In the eyes of Mahavira, the Brahmanas and the Sudras, the high and the low, were the same. He recognised the Brahmana not by birth but by proper action or qualification. Accordingly, a low-born Candala, possessing requisite qualifications, could enjoy the highest position in the society. Moreover, Jainism, like Brāhmanism, is also based on the same dogmas of the transmigration of soul and seeks for deliverance from the endless succession of rebirth2. But it does not agree with the Brahmanic penances and abstinences to achieve it, while it aims at attaining, not union with the Universal spirit, but Nirvana, i.e., absolute release from all bodily forms and activities.3 This difference is, however, minor and, above all, it is distinguished by its relation to castes. Mahāvīra neither opposed them nor accepted every thing as it were. According to him, men are born in lower and higher castes, determined by their sins or good works in a former existence, but by a life of purity and love, by becoming spiritual man, every one may attain atonce the highest salvation. In accordance with this doctrine caste made no difference to him and he looked for a man even in the Cāndāla.4

Miseries and sufferings of existence beset all alike: there is no escape from them. He, therefore, preached the law of grace for all. Caste-system, according to him, was just circumstantial and it is easy for a spiritual man to break the fetters of this system.<sup>3</sup> The gift of supernormal vision was no mono-

<sup>1.</sup> HMI, Vol. III, p. 406.

<sup>2.</sup> SBE, XXII, 213.

<sup>3.</sup> Haribhadra in his Saddarsano-samuceaya, V. 52, saya: "आत्यन्तिको वियोगस्तु देहादेमीक उच्च्यते"

<sup>4.</sup> Uttarādhyayana, XII, 1; SBE. XIV. 50 : ....

<sup>5.</sup> C. J. Shah, Joinism in North India, p. 20.

poly of any order or caste or sex, and in this matter he made no distiction between men and men or between men and women. Further, the Jaina belief has been that a Jina must always come from a Kṣatriya or some such noble family. In other words, Mahāvīra though did not support the age-old caste-system, yet did not oppose it so vehemently as did the Buddha which provoked strong reaction from the Brāhmaṇas and culminated in a bitter wordy duel for centuries which was ultimately responsible for the growth and development of Indian logic and philosophy.

# The Age of Logical Disputation:

Coming to the philosophical disputations, it is true, sometimes the Jaina and the Brahmanical philosophers have criticised each other, but this seems more by way of passing reference than deliberate attempt on the part of the philosophers belonging to two different schools. Mahāvīra encouraged his followers in the study of the Pürvas and in developing their power of reasoning and arguing. From the Buddhist records we learn that there were some able and powerful disputants among the Nirgrantha recluses and lay-disciples.2 The mediaeval logic was almost entirely in the hands of the Jainas and the Buddhists. For one thousand years, from 600 B. C. to 400 A. D., the Jainas and the Buddhists were fully occupied in questions of metaphysics and religion though there are occasional references to logic in their works of that period. "At about 400 A.D. began an epoch when they seriously took up the problems of logic, and all the texts-books on the Jaina and the Buddhist systems of logic date at or after that time."3 The scenes of activities of the Jaina logicians belonging to the Svetāmbara sect were at Ujjainī (Mālwā) and Valabhi (Guirāt) whereas the Digambaras confined their activities to Pāţaliputra and Dravida including the Karnātaka about the 8th cent. A. D. The Nyayavatura of Siddhasena Divakara, dated c. 533 A.D.

<sup>1.</sup> Law, Mahaotra, p. 44.

<sup>2.</sup> Majjhima-Nikaya, I. 227, 374-75.

<sup>3.</sup> Vidyabhūşaņa, Indian Logie : Mediaeval School, Intro. zviii.

may be said to be the first systematic work on the Jaina logic<sup>1</sup>, although the real founders of the mediaeval logic were the Buddhists<sup>2</sup>.

Siddhasena Divākara (c. 533 A. D.) for the first time laid the foundation of a science called logic (Nyāya) among the Jainas by compiling a treatise, Nyāyāvatāra consisting of 32 stanzas, referred to above. He is also credited by the Jainas with having converted Vikramāditya to the Jaina faith. According to Vidyābhūṣaṇa, he was no other than Kṣapaṇaka, a Jaina sage, who is traditionally known to have been one of the nine gems that adorned the court of Vikramāditya<sup>3</sup>.

Samantabhadra (600 A. D.) was another great Jaina logician of Digambara sect who composed the famous commentary on Umāsvāti's Tattvārthādhīgama-Sūtra called Gandhastī-Mahābhāṣya. The introductory part is known as Devāgamastotra or Āptamīmāmsā which, besides elaborately discussing the logical principles, also presents a review of the contemporary schools of philosophy including the Advaitavāda. The celebrated Maithila philosopher Vācaspati Miśra (I) has also cited Āptamīmāmsā in explaining Śamkarācārya's criticism of the Syādvāda doctrine in the Vedānta-Sūtra. Samantabhadra is further mentioned by Jina Sena in the Ādipurāņa (c. 838 A.D.) and is referred to by Kumārila who was a contemporary of the great Buddhist logician, Dharmakīrti.

- 1. Ibid. Intro. xix.
- For details see the writer's paper "Buddhism in Mithit" in JBRS, Buddha Jayanti Special Issue, Vol. II; Vidyabhūṭaṇa, ep. sit. -xixal.
- 3. Vidyābhūṣaṇa, op. sit. pp. 14-15. In the Patiestantra and other Brāhmaṇical works as well as in the Anadēnakalpalatē and other Buddhist Sanskrit works the Jaina ascetics are nicknamed as Kṣapaṇaka ( see Ibid. p. 15, fn. 1 ).
- Apsamimañsa. v. 24 : "अदैतैकान्तपक्षेपि दृष्टो भेदोविरुध्यते कारकाणां क्रियायाश्च नैकं स्वरमात प्रजायते"
- 5. Bhāmasī (Bibliotheca Indica), p. 458:

  "स्यादाद: सर्वधैकान्तरयागाच किंतुत्तचिद्विधेः

  सप्तमञ्ज्ञचापेश्वी देवादेय विशेष कृत"

  For further details, see Vidysbhūsana. op. sis. p. 23, fa. 2 & 3.

Akalanka or Akalankadeva or Akalankacandra (c. 750 A.D.) was yet another famous Jaina logician belonging to the Digambara sect who wrote a commentary on Aptaminumsā known as Asia-sail, which is supposed to be "a most precious work on the Jaina philosphy<sup>1</sup>." It deals mainly with logic. It is said, once he was involved in a controversy with a Buddhist logician whom he ultimately defeated and discomfitured in a heated debate<sup>2</sup>.

Vidyānanda, a Digambara logician of Pāṭaliputra (c. 800 A. D.) has been mentioned by the great Hindu philosopher, Mādhavācārya in his Sarvadaršana-sangraha³. In his Aptamīmāmsālankṛti, also known as Aṣṭasāhaśrī, an exhaustive subcommentary on the Aptamīmāmsā he has strongly criticised the doctrines of the Sāmkhya, Yoga, Vaišeṣika, Advaita, Mīmāmsaka, and Saugata, Tathāgata or Bauddha philosophy and has referred to Dignāga, Udyotakara Dhamakīrti, Prajnākara, Bhartṛhari, Šabarasvāmī, Prabhākara and Kumārila.

Prabhācandra (c. 825 A. D.) of the Digambara sect in his famous logical treatise, *Prameya-kamala-mūrtanḍa*, a commentary on *Parikṣāmukha-sūtra* of Māṇikya Nandi, has referred to and criticised the views of Bhagavāna Upavarṣa, Śabarasvāmī, Bhartrhari, Bāṇa, Kumārila, Prabhākara, Dignāga, Udyotakara, Dharmakīrti and others.<sup>5</sup>

Mallavādin (c. 827 A. D.) of the Svetāmbara sect was the famous author of a commentary on the Buddhist logical treatise, Nyāyabindu-ṭīkā called Dharmottara-ṭippanaka. That sometimes there was a bitter clash or wordy duel between the Buddhists and the Jainas is clearly evidenced by a Jaina legend relating to the life of this Jaina philosopher. Accordingly, we are told that Malla was the son of king Silāditya's sister and was called Vādin or logician as he had, by virtue of his unrivalled debating genius, vanquished the Buddhists in a dispute

<sup>1.</sup> Ibid, p. 26.

<sup>2.</sup> Ibid. p. 26.

<sup>3.</sup> Trans. by Cowell and Gough, p. 56.

<sup>4.</sup> Asfasthairt, Chap. I.

<sup>5.</sup> Vidyabhuşana, op. sit. p. 34, fa. 1-3.

and had re-established the Jaina faith and brought to its former glory the great figure of Adinatha on Mount Satrunjaya (in Kathiawar)<sup>1</sup>.

The Buddhists apart, often there was a clash among the two sects of the Jainas themselves. We have reference to Pradyumna Suri (c. 980 A. D.) of the Svetämbara sect, said to have been a very great logician, "who, using sharp logical expressions, made his irrelevant opponents to sweat and thereby to be cured of the fever of pride"<sup>2</sup>. Moreover, from Māṇikya Candra's Pārśvanātha-caritra we learn that Pradyumna defeated the Digambaras of Venkapaṭṭa in the presence of the King of that province, and in all he had to his credit, eightyfour triumphs in disputations over his rivals<sup>3</sup>.

Abhayadeva Suri (c. 1000 A. D.) of the Svetāmbara sect was yet another eminent logician and author of Vāda-mahārnava (Ocean of Discussions) who is described as "a lion that roamed at ease in the wild forest of books on logic. That the rivers of various conflicting opinions might not sweep away the path of the good, Abhayadeva wrote his Vāda-mahārnava". We have, however, no reference to any logical disputation that took place between him and the Buddhist and the Hindu logicians, though he has criticised their views in his work.

Deva Suri, also known as Vädipravara (the foremost of disputants) of the Svetāmbara sect and author of the well-known work on logic, *Pramāṇa-naya-tattvālokāṇkāra* had defeated the Digambara Kumuda-Candrācārya in a dispute over the salvation of women<sup>5</sup>—a fact which clearly points to the bitter hostility between the two different sects of the same faith.

Candraprabhā Suri (c. 1102 A. D.), the contemporary of Hemacandra Suri (1088-1172 A. D.), was the author of several works on logic, including the *Prameya-ratnakoṣa* and

<sup>1.</sup> Ibid. p. 34.

<sup>2.</sup> Ibid. p. 35.

<sup>3.</sup> Ibid. p. 36.

<sup>4.</sup> Ibid. p. 37.

<sup>5.</sup> Ibid. p. 38.

Nyayavataravivrti. The latter is an excellent commentary on Siddhasena Divakara's Nyayawatara in which he has strongly criticised the views of the Buddhist logicians like Dharmottara, Arcata and others and also the views of Saugata, Naivāvika. Mimāmsaka, Vaisesika, Sāmkhya, Cārvāka, Bauddha, Aksapāda, Brahmavadi etc. Following him. Nemicandra Kavi (c. 1150 A. D.), who is said to have been a great teacher of logic, criticised the views of Kanada, the great Hindu philosopher1.

Anand Suri and Amaracandra Suri (1093-1150 A.D.). who were nick-named Tiger-cub (Vyaghra-sisuka) and Lioncub (Simhasisuka) are said to have been two great Jaina logicians<sup>2</sup> whom the celebrated Maithila philosopher, Gangesa Upādhyāva, the founder of the Navya-Nyāva school, has mentioned in his Tattvacintamani under Simha-Vyaghri-Laksana of Vyāpti.

Haribhadra Suri (c. 1168 A. D.) was another famous Syetambara Jaina logician who wrote several treatises on logic including Saddarsana-samuccaya. In the chapter on Bauddhadarsana he has referred to the views of Dignaga. Dharmakirti. and others. Moreover, the six systems treated by him are (i) Bauddha, (ii) Naiyāyika, (iii) Sāthkhya, (iv) Jaina, (v) Vaisesika and (vi) Jaiminīya. He is said to have protected the word of the Arhats like a mother by his 1,400 works. He has used the word, viraha (separation or sorrow) as his mark in the last verse of each of his works. A Brahmana by birth, he was one of the greatest champions of the Jaina faith, and had sent his two pupils. Hamsa and Paramahamsa as missionaries of the Jaina faith who are said to have been slain in the Bhota country (Tibet) by the fanatical Buddhists whom they sought to convert. It was because of the sorrow

<sup>1.</sup> Parivanathasaritra, ( quoted, Ibid, p. 47, fn. 1 ).

<sup>2.</sup> Cf. the following verse:

<sup>&</sup>quot;अस्तावव। स्मय पयोनिधिमन्दरादि-मुद्राजुषोः किनमयः स्तुमहे महिन्नः वास्येऽपि निर्देशित बादिगजी जगाद यी व्याप्रसिंह शिश्चकाविति सिंडराजः"

<sup>(</sup>Quoted, Ibid, p. 47, fn. 4).

emanating from their death that he used the word viraha<sup>1</sup>. The incident further shows that sometime the wordy duel between the Jainas and the Buddhists culminated in violent bloodshed and deaths on either side.

Mallisena Suri (1292 A. D.), in his commentary Syadvada-mañjari which contains an exposition of the Pramāṇa, Saptabhaṅ-gīnaya etc., criticised Akṣapāda's theory of Pramāṇa, Cala, Jāti, Nigrahasthāna etc. He has also bitterly attacked the doctrines of the Sāṁkhya, Jaiminīya, Vedānta, Yogācāra, Madhyamika, Cārvāka etc. Jñānacandra (1350 A. D.) also criticised the Buddhist logicians including Dignāga and others. Guṇaratna (1409 A. D.), another Svetāmbara Jaina logician has in his Ṣaḍdarśana-samuccaya-vṛtti criticised a host of Buddhist and Hindu logicians including Dignāga, Dharmakīrti, the Maithila philosophers like Akṣapāda, Udyotakara, Vācaspati, Udayana and others. He was followed by Dharmabhūṣaṇa (1600 A. D.) and others who have also refuted the doctrines and views propounded by Buddhist and Hindu logicians².

The above account clearly shows that logical disputations among the Jainas and the Buddhists and the Hindus were the order of the day. But it was never so bitter between the Jainas and the Hindus, as it was between the Buddhists and the Hindus which we have dwelt at length in other places<sup>3</sup>. As a matter of fact, the Śramaṇa—Munis (the Jainas) and the Vedic Rṣis "continued to flourish through the earlier ages of our history side by side, being more or less equally honoured by the people, inspite of the differences in their ideals and practices<sup>4</sup>". It is true, a certain amount of rivalry and intolerance seems to have developed between the two schools, "as their ideologies became more and more sharply marked, but in the public mind, both the Rṣis and the Munis remained objects of reverence, so that gradually the terms

<sup>1.</sup> Vide-Şaddarlana-samusaya, Intro. (Chowkhamba series, Banaras).

<sup>2.</sup> Vidyābhūşaņa, sp. sit., pp. 50-55.

Vide-the writer's paper in JBRS, Buddha-Jayanti Special Issue,
 Vol. II, referred to in the preceding pages,

<sup>4.</sup> H. L. Jain, op. cit., p. 2.

themselves in course of time began to claim that they were really the true Brahmanas. Any way, these disputations proved a great boon to Hindu philosophy as they tremendously helped the growth and development of Indian logic.

## Royal Patronage: A Historical Survey

Though no Asoka or Harsa rose to champion the cause of Jainism with missionary zeal and vigour, we have nonetheless, several instances of kings embracing this faith of the Jainas. The Jaina sources suggest that Pārsvanātha himself was the son of one Asvasena, a king of Kāśi². By virtue of his descent, Pārsva's influence in royal families must have been great and in no way less than during the days of his successor, Mahāvīra.

The Sutrak<sub>i</sub>tänga and other Jaina canonical works say that Pārśva had a large number of adherents in and about Magadha even in the days of Mahāvīra whose very family was attached to the religion of Pārśva³. Mahāvīra had to face some of these adherents and win them over to his reformed church in the sixth cent. B. C.

Like Pārsva, Mahāvīra also belonged to the ruling dynasties of the age. The sixteen Mahājanapadas included the eight confederate clans known as Atthakula of whom the Videhans, the Licchavis, the Jāātrikas and the Vajjis proper were most important. We have already shown above his relations with the Videhans as described in the Jaina Sūtras. Besides the blood relationship, there are certain other indications in the Jaina canonical texts which definitely point to the Videhans taking a living interest in the Jaina church. Nimi (or Nami or Nemi) the founder of the Janaka dynasty of Mithilā<sup>5</sup> is

<sup>1.</sup> Ibid., p. 2.

<sup>2.</sup> C. J. Shah, op. sit., pp. 82-83.

<sup>3,</sup> Ibid, pp. 83-84.

<sup>4.</sup> Cf. the Astranga-rutes, the Kalpastire, the Uttaradhyayana-stira etc.

For other details regarding the Janaka dynasty of Mithila, see the writer's book, History of Mithila, chap. II.

represented in the Jaina Sutras as having embraced Jainism. The Uttarudhyayana-sutral says that "Nami humbled himself: enjoined by Sukra in person, the king of Videha (Mithila) left the house and took upon him Sramanahood"2. Besides, we have already noted above that Mahāvīra had spent six rainy seasons in Mithila. On the basis of these evidences we can safely conclude that if not all, atleast a section among the Videhas, were ardent followers of this faith.

Besides the Videhans, the Licchavis along with the Jnatrikas must have come directly under the influence of the teaching of Mahavira. The cases of Trisala, Siddhartha, Cetaka, Cellana and others, cited above, suggest that the Licchavis had a distinct sympathy and respect for the Jainas. Furthermore, Cellana, one of the seven daughters of King Cetaka, was married to Bimbisara, with the result that both of them became ardent Jainas.3 And, the other six daughters of Cetaka married to different kings are also said to have been strong supporters and followers of Jainism4.

Campā, the capital of Anga (modern Bhagalpur), was yet another important centre of Jaina activities where Mahāvira spent three rainy seasons and where Vasupūjya, the twelfth Tirthankara was born and died. There are signs of old and new Jaina temples of both the Digambara and the Svetambara

Same of the state of the same

<sup>1.</sup> IX. 61; XVIII. 45 (SBE. XIV. pp. 41, 87); also see, Meyer, Hindu Tales, pp. 147-69.

<sup>2.</sup> IX. 61. We have the following verse: "नमी नमेर अप्याणं सक्खं सक्केण चौरको चह्रजण गेष्ठ चं बेदेंहि सामण्णे पञ्जबदिकी"

This Nami or Naminatha has also been identified with Janaka or Mahajanaka II of the Mahajanaka Jataka (J. C. Jain, Life in ancient India as depicted in the Jaina Canens, p. 372 fn. 5-6. p. 377). This view is controversial as the Buddhist texts also claim him to be a follower of Buddhism. For other views, see Sramaya Bhagasana Mahastra, Vol. J. pt. I., ps. 40.

C. J. Shah, op. cit., pp. 88 ff.

Ibid.

sects built for Vasupūjya and other Tirthaikaras. From the Uvāsagadasāo and the Antagadadasāo we learn that there was a temple called Punnabhadda (which we have dealt with in the following lines) at Campā in the time of Sudharman, one of the eleven disciples of Mahāvīra, who succeeded him as the head of the Jaina sect after his death<sup>2</sup>. It is said that the town was visited by Sudharman, at the time of Kunika Ajāta-satru who went there barefooted to see the Gaṇadhara outside the city which was again visited by Sudharman's successors<sup>3</sup>.

It may thus be rightly said that it was through the ruling dynasty of Vaisall or the Licchavis that Mahavira got solid support from all directions in his early days, and "it was through them that the religion of Mahavira had spread over Sauvira, Anga, Vatsa, Avanti, Videha and Magadha, all of which were the most powerful kingdoms of the time4". The Buddhist works, therefore, do not mention Cetaka, though they have a lot to tell us about different aspects of Vaisali in general. Jacobi, therefore, rightly suggests that "the Buddhists took no notice of him as his influence.....was used in the interest of their rivals. But the Jainas cherished the memory of the maternal uncle and patron of their prophet, to whose influence we must attribute the fact that Vaisali used to be a stronghold of Jainism, while being looked upon by the Buddhists as a seminary of heresies and dissent<sup>b</sup>".

The Jaina sources also tell us that like the Videhas and the Licchavis, the Mallas were also devotedly attached to Mahāvira. The Kalpasūtra says that the nine Mallikas or Malla chiefs, like the Licchavis, also observed fast and instituted an illumination to mark the passing away of the great Jina. From the Antagadadasāo we further learn that the Mallikas.

Dey, The Geographical Distinary of Ancient and Mediaeval India, pp. 44-45.

<sup>2.</sup> Hoernie, II, p. 2.

<sup>3.</sup> C. J. Shah, pp. 94-95.

<sup>4.</sup> Ibid. p. 99'. Dey, Notes on Ancient Anga., p. 322; Buhler, Indian seet of Jainas, p. 27.

<sup>5.</sup> SBE. Intro. xiii; C.J. Shah, pp. 99-108.

along with the Ugras, the Bhogas, the Kṣatriyas, and the Licchavis went to receive Arithanemi or Ariṣṭanemi ( the king of Videha?), the twenty-second Tırthankara when the latter had been to the city of Bāravai<sup>1</sup>. And, this was also the case with the Gaṇarājās of Kāṣī and Kosala<sup>2</sup>. Bimbisāra, Nandas, Candragupta Maurya, Samprati, Khāravela and other powerful rulers are also represented to have been associated with the Jaina church of Mahāvīra in the successive periods<sup>3</sup>.

The late Sunga and the early Saka-Kusāna periods (c. 150 B. C. - 100 A. D.) were remarkable in the history of Vaisali as they "marked a phase of affluence and artistic activity on the site"4 of the Garh area of Basarh as its recent excavation indicates. During the Gupta period it was an important administrative seat, which is proved by the Vaisali seals and also by the reference in the epigraphic records of the Guptas. Moreover, the account of Fahien, (A.D. 399-414), its frequent mention in an ancient Chinese source of A. D. 5176 and the reports of excavations in 1903-04, 1913-14, 1950 (February) and since 1958, all refer to Vaisalt as being a prosperous provincial capital-city during the fourth, fifth and sixth centuries A.D., where followers of all religions lived peacefully. Later it presumably declined either due to the ravages of some invaders or natural calamity or calamities. The Garh area, however, seems to have been "deserted after. the late Gupta period, i.e., in c. 600 A. D.7".

<sup>1.</sup> Barnett, The Antagada-dasão and Amettarevavaiya-dasão, p. 36.

<sup>2.</sup> For details, see C. J. Shah, pp. 108-111.

 <sup>1</sup>bid., pp. 112-86, 204-16; also cf. Report on Kumsahās Excavations, 1951-52, pp. 10-11.

<sup>4.</sup> Vaišnīš Exeavations (Krishnadeva & V. K. Mishra ), 1950, p. 3.

A. S. Altekar in JBRS (Buddha Jayanti Special Issue), Vol. II, p. 506, fn. 8.

<sup>6.</sup> Yogendra Mishra, An Early History of Vaisalt, p. 230.

<sup>7.</sup> Vaisais Excavations, 1950, p. 5. This was also the period of the desertion of Pataliputra (Kunnahar Excavations, p. 12.)

Year Chwang or Hiuen Tsiang (A. D. 629-645) visited Validall in the seventh century A. D. and found that the capital-city of Validall was to a great extent in ruins, but abounded in several hundred sanigharamas which were mostly dilapidated. The followers of the Nirgranthas (Jaina ascetics) were, however, very numerous. Probably this is the last definite reference to the existence of a good Jaina population at Vaisall. During the Pala period we have evidences of certain images of Jaina Tirthankaras being made and honoured here (c. 750-1200) and Jaina writers like Jinasena (eighth Vikrama era) and Gunabhadra (ninth Vikrama era) knew Kundapura to be in Videha?

During the time of the Guptas, however, a very important event connected with the Jaina history took place, as, it is said, the cononical and other literature of the Jainas was put down in writing during this period. On the basis of this account it can safely be concluded that the Jainas had by this time spread more or less all over India. Moreover, from the sixth century onwards, the inscriptions referring to the Jaina Yuan Chwang also communities become very numerous. records their spread in India and even outside in his accounts. All these show that the Jainas remained an important religious community to be reckoned with in the Indian society during this period and after. It seems, however, that by the 13th and 14th centuries A. D., the influence of the Jainas and the Buddhists had practically become non-existent in North Bihar and the adjoining regions, for we have no mention of the Jaina and the Buddhist followers in the account of Dharmasvāmi, the famous Buddhist traveller (13th cent. A. D.) from Tibet, who refers to Tirhut as a "non-Buddhist kingdom."3

S. Beal, Buddhist Records of the Western World, Vol. II, 1834,
 p. 66.

<sup>2.</sup> Y. Mishra, ep. eit., p. 230.

<sup>3.</sup> Biegraphy of Dharmasoumia (ed. by G. Roerich), p. 60. For details, see Supra, chap. V.

# Jaina Antiquities:

Apart from the literary evidence, we have also numerous. remains of Jaina art and architecture scattered all over Northern India. As a matter of fact, "the Hindu art owes to them a great number of its most remarkable monuments. In the domain of architecture in particular they have reached a degree of perfection which leaves them almost without a rival."1 Though Bihar in general is rich in Jaina antiquities, we have, however, a very few remains in North Bihar which do not help us in presenting a connected history of Jaina art in this part of the country. It is indeed surprising that the modern site of Vaisalt is entirely devoid of any remains belonging to this religious order. According to Smith, "some ten years ago two statues of Jaina Tirthankaras, one seated. the other standing, were discovered about eight feet below the surface." 500 vards west of Baniva. 2 T. Block doubts its authenticity: "The only thing I could discover was that two images had been placed inside a mud-hut in the south-western corner of Chakramdas, from where they had been taken away more than ten years ago. Nobody could give me any impression as to what they represented, although the floor of the hut was still pointed out, and Mr. Garrick who refers to them (ASR, XVI. 91) tells us that he arrived late in the evening at the village when it was too dark to discern these statues."3

We have, however, several references to Jaina antiquities in Vaisālī and its suburbs in the Jaina literature. The *Uvāsagadasāo* says that the Jāātrikas possessed a Jaina temple, outside their settlement at Kollāga bearing the name of Dūipalāsa. *Ceīya* is the term used for Jaina temple which, according to Hoernle, means "properly the name of a Jaina temple or sacred shrine, but commonly applied to the whole sacred enclosure containing a garden, grove or park (*Ujjaāna*, *Vana*-

<sup>1.</sup> Guerinot, La Religion Djaina, p. 279.

<sup>2.</sup> JRAS. 1902, p. 282.

<sup>3.</sup> ASI. Report, 1903-04, p. 87.

<sup>4.</sup> Hoernle, i, p. 2.

sanda or Vana-khanda), a shrine and attendants' houses."

This religious establishment might have been kept up for the accommodation of Mahāvīra on his periodical visits along with his disciples to Kundapura or Vaisāli.2

Like the Buddhist tradition, the Jaina traditions also refer to the practice of erecting stupas over the ashes of the Jainas. One such stupa existed at Vaisalt, dedicated to the Jaina Muni Suvrata,3 and another at Mathura dedicated to Suparsvanatha.4 Stapa-worship in Jainism seems have been a predominant feature. The Avasyaka Curnis, while referring to the above stūpa at Vaisāli, gives the story of the 'Thubha' in illustrations of Parinamika Buddhi. The Avaśvaka Nirvukti<sup>6</sup> merely gives the catch-word, 'Thubha' "which shows that the author of the Nirvukti knew of the stupa of Muni Suvrata at Vaisāli".7 Moreover, recent excavations at Kausambi and Vaisali have shown that the so-called Northern Black Polished ware was available in different colours and sometimes painted also. Though we are not very certain about the centre of this technique or the place of its origin, it seems, however, quite probable that it was Magadha8.

According to some scholars, it would be a mistake to suppose that Cetiya in the Buddhist passages of the Mahāparl-nibbāṇa Sutta<sup>9</sup> and the Dīgha Nikāya<sup>10</sup> referred to funeral mounds or stūpas only of Udena, Sattambaka and others<sup>11</sup>. The Bahuputtikā-cetiyam in the Mahāparinibbāṇa Sutta may be

<sup>1.</sup> Ibid., ii, p. 2, fn. 4. For different interpretations of this term, see U. P. Shah, Studies in Jaina Art, pp. 43-55.

<sup>2.</sup> C. J. Shah, p. 106.

<sup>3.</sup> Avalyaka-Cumi of Jinadasa (c. 676 A. D.), pp. 223-27, 567.

<sup>4.</sup> U. P. Shah, Studies in Jaina Art, p. 9.

<sup>5.</sup> Infra. fn. 4.

<sup>6.</sup> Vv. 949-51; Haribhadra's Vrtti, 437; Avasyaka-Gurni, p. 567.

<sup>7.</sup> U. P. Shah, op. eit. p. 62.

<sup>8.</sup> Ibid. p. 71.

<sup>9.</sup> Chap. III, Sections 36-37.

<sup>10.</sup> II, 113. Also see Law, Geography of Early Buddhism, Apps

<sup>11.</sup> U. P. Shah, op. eit., p. 55.

said to be identical with the Caitya of the same name at Visālā (Vaisālī) and Mithilā referred to in the Jaina Bhagaratī and Vipāka Sūtras. This Bahuputtikā or Bahuputrikā Caitya was dedicated to a goddess of a name who was a proto-type of the later Buddhist Hārīti. "Some of these Buddhist cetiyas were, therefore, similar to the Pūrņabhadra Caitya described in the Aupapātika Sūtra",¹ called a Yakṣa-āyatana after the well-known ancient Yakṣas, Pūrṇabhadra and Māṇibhadra by Jaina commentators.

The description of this Purnabhadra Caitya, as given in the Aupapātika Sūtra<sup>2</sup>, supports more or less the interpretations advanced by Hoernie, quoted above. It is said that this Caitya was in the Udyana or park, called Amrasalavana, situated to the north-east of the city of Campa. It was very old in age (ciratta), recognised by people of the ancient ( porāna ), famous, praised everywhere, and jāāta<sup>3</sup>. It was decorated with an umbrella (or umbrellas), banners, bells, flags, atipatākās ( flags surmounted on flags ), whisks or brushes of peacock-feathers (lamapatthaga) and having a railing ( vitardikā-vedikā ),.....It was sprinkled all over with perfumed water, and garlands were hung; it was odorous with flowers of five colours, and with burning incense of kalaguru kundurukka and turukka.....It was haunted by actors, dancers, experts in mimics (vidambaka), ballad-singers, ... lute-players and minstrels. Many people visited the shrine which deserved praise, offerings, worship with sandal-paste etc., gifts, adoration and respect.....It deserved a gift of a share from sacrifices.....On all sides of it was a big forest-grove (vanakhanda) with a central big Asoka tree (a caitya vrksa) with a Prthvi-sila-patta under it attached to its stem.4

<sup>1.</sup> Ibid. p. 55

<sup>2.</sup> Suras. 2-5.

<sup>3.</sup> U. P. Shah ( op. cit. p. 55 ) is inclined to believe that the term jääta probably means "of the Jäätr people" of which Mahävīra was a celebrated scion. The description tends to suggest that it was probably Daipaläsa, built by the Jäätrikas, outside their settlement at Koliaga, referred to above.

<sup>4.</sup> For details, see U. P. Shah, sp. sit. ( section on Callya-orkeat ).

Recently an image of Mahāvīra (in black basalt stone) of the Pala period was discovered at Vaisalt which is now kept in a modern temple situated to the west of Vaisali-garh near a tank. This image is respectfully worshipped in the name of Jainendra by the Jainas who flock there from all over the country1. We have reference to another Jaina image discovered in Vaisalts and many more in recent excavations conducted under the auspices of the K. P. Jayaswal Institute, Patna. Moreover, innumerable clay-sealings and seal-impressions of more than 120 varieties, mostly of unbaked clay were found by Drs. Block, Spooner and others in course of excavations at the site. Jainism undoubtedly had a very great influence in the area during the period to which these relics belong. But no definite evidence of Jaina antiquities can be ascertained on the basis of these huge finds. Besides these, we have no information regarding any other Jaina antiquities discovered in the area in recent times.3 Jayamangalagarh (North Monghyr) is popularly believed to have been an ancient seat of the Jainas. thought we have no definite corroborative evidence, literary or archaeological, to support or reject this traditional view. The Mauryan ruler Samprati is also held by tradition as a great patron of the Jainas and builder of numerous Jaina temples. but unfortunately no remains are extant today.

In the case of Bhagalpur district, the ancient Auga Desa (some portions of which definitely formed parts of ancient

This information was kindly given to me by my friend, Dr. B. S. Verma, Research Fellow, K. P. Jayaswal Research Institute, Patna.

<sup>2.</sup> P. C. Roy Chaudhury, Jainism in Bihar, p. 99.

<sup>3.</sup> My friend Sri Sachchidanand Sahay M. A. formerly Lecture-Guide in the Patna Museum (now Curator, Museum of the Deptt. of A. I. H. & Arch., Patna University) informs me that there is not a single piece of Jaina antiquities from North Bihar in the Patna Museum.

For the antiquities, history etc. of Jayamangalägarh, see G. D.
College Bulletin Series, Nos. 1-4.

<sup>5.</sup> Bzhar-Kalps-bhazya, vol. III. guthus 3285-89, pp. 917-21.

Mithila) we have a few Jaina antiquities. Mandara Hill is supposed to be one of the sacred places of the Jainas. It was here that Vasupüjyanātha, the twelfth Tirthankara attained his nirvāna. The top of this hill is a great object of veneration for the Jaina community. The structure is said to have belonged to Śrāvakas or Jainas and one of the rooms still contains a carana. A few other Jaina relies were also found on the top of the hill.

Karpagarh hill near Bhagalpur also contains numerous ancient Jaina relics. We have reference to a Jaina Vihara to the north of the ancient fort. There is no doubt that if large-scale excavations are carried on the hitherto ignored but important sites in North Bihar, Jaina antiquities would be found in large numbers.

Numerous sculptures common to most of the Digambara sites in Central India, Uttara Pradesa and Bihar dating from C. 900-1200 A. D., have been found but of these we have none from North Bihar. Thousands of Jaina bronzes are found scattered over Western India most of which are related to the miniature paintings of the Western school which flourished in the mediaeval period. Like Rājasthan, Bihar and Bengal had its own school of sculpture and painting known as the Eastern Indian School of Mediaeval sculpture with a slight difference in style among the Bengal and Bihar specimens. The Jaina zone of influence appears to have extended from the southern bank of the Gangā to the western bank of the Bhāgīrathī right upto the northern frontier of the Jungle country of the wild Gonds. All the Jaina images belong to the Digambara sect<sup>2</sup>.

#### Conclusion:

Thus from the above discussion, it is clear that while the Buddhists disappeared from India in course of time, Jainism with all its schisms and divisions is nevertheless a living force even now. The fact is that they kept open the doors of their

Begiar, Archaeological Survey of India, vol. III; Kuraishi, Ancient Meauments of Bihar & Orissa (Section on Bhagal, ur).

<sup>2.</sup> For details, see U. P. Shah, es. eit. pp. 24-35.

church to lay representatives—a factor which contributed much to the stability of Jainism. Moreover, it adopted a less active missionary career than Buddhism and the followers preferred more recluded sites as their chief centres of worship. It was the result of this seclusion that the Jainas did not incur the terribie wrath of the Brahmanas and as such resisted more successfully the stress of the Brahmanical revival and the Muhammadan persecution under which Buddhism in India ultimately collapsed. According to Tiele, "the toleration extended to them by the Brahmanas, even though they were regarded as heretics, led large numbers of Buddhists to take refuge in their community in the days af persecution"1. And, it was this Brahmanic toleration, denied to the Buddhists, that saved the Jainas from perpetual persecution and harassment. As a result of this, Jainism, though confined to a small minority, is yet a living religious force, an article of faith with a section of the people all over the country2.

Quoted, C. J. Shah, op. sit. p. 77. Also see H. L. Jain, op. sit. pp. 1-13.

For further details, see Supes, chap. V. Also see, Upendra Thakur, "A Historical Survey of Jainism in North Bihar" in JBRS. Alt. Mem. Vol. 1960.

#### CHAPTER IV

A Commence of the second

## The Rise and Growth of Buddhism

#### Introduction:

Sixth century B. C. marks a cardinal epoc in the history of the world. It was remarkable for the spiritual unrest and intellectual ferment in many countries. We had Lao Tzu and Confucius in China; Permenides and Empedocles in Greece; Zarathustra in Iran and Mahāvīra and the Buddha in India, who worked upon their inheritance, developed new points of view and announced new religion and philosophy which marked a turning point in the history of human civilisation and thought.

Like other great teachers and reformers of the age, Buddha also utilised the Hindu inheritance to correct some of its expressions. The extremely rigid forms of religious sacrifices and ceremonies of the Brahmanic period evoked a great spiritual unrest and revolt against "formalism and exclusiveness of the Brahmanical system" in the Upanisadic age. The expensive sacrifices and ritualism were denounced as "irreligious and foolish" by intellectual stalwarts like Yājnavalkva, Janaka Videha, Ajātasatru of Kāsī, Pravāhana Jaivali, Asvapati Kekaya, Uddalaka Aruni, Svetaketu Aruneya, Satyakama Jabala and Drpta Bālāki. The reaction and protest against this worn-out system proved so bitter that Janaka Videha refused to submit to the hierarchical pretensions of the Brahmanas and asserted his right of performing sacrifices without the intervention of the priests. The Mundaka Upanisad denounces the upholders of such sacrifices as "fools and fanatics." The Brhaduranyaka Upanisad goes a step further. It addresses those who work in

Rapson, Ansient India, p. 63; HM, p. 97;
 G. C. Pande, The Origins of Buddhism, p. 309.

<sup>2. 1. 2. 7.</sup> 

ignorance as "the draught animals of the Devas". The knowledge of Brahman and Atman was accorded supreme place by the Upanisadic seers. A new age dawned, a new wave of thought overtook the Upanisadic men.

## The Upanisads and Buddhism:

But the Upanişadic period was also not without its draw-backs. The general spirit underlying the Upanişads may broadly be described as the search for truth in life. The sage in the Brhadāranyaka Upanişad upon reflection, finds that "all we can say about God is negative—it is not this, it is not that," and the doctrine that the Self is yet essentially unknowable through the ordinary avenues of knowledge presents a puzzle, first started by Yājāavalkya, and has since then remained engrained in the Vedānta philosophy of a later age which found in Sańkara one of its most powerful exponents<sup>2</sup>.

Scholars generally agree that Buddhism was but a natural reaction of this stiff and high philosophy of the Upanisads which was quite unintelligible to the ordinary minds. It was as such absolutely cut off from the ordinary mass and became an exclusive property of the few. Popular discontent grew and began to seek some outlet elsewhere. The leaders of Hinduism had thus themselves prepared the ground which proved very fertile for the new religion-Buddhism to thrive on. This is all the more remarkable, for Buddhism originated in the same region to which we have to allot the Satapatha Brahmana, for instance, the country of the Videhas, the Kosalas and the Sakyas. Moreover, the doctrine promulgated by Yājāavalkya in the Brhadāranyaka Upanlṣad are in fact more or less Buddhistic3. The result was that with the advent of the Buddha and Buddhism, the Brahmanical religion or the religion of the Vedas was, for the time being, pushed into

VIII. 10; G. C. Pande, op. sit. pp. 318 ff. The term 'Devas' is here used in the sense of wise men.

HM, pp. 98-104; 2500 years of Buddhism, Chap. II;
 G. C. Pande, op. sit. chap. VIII.

<sup>3.</sup> HM, p. 105 t G. C. Pande, op. sit., chap. 1X, pp. \$27-29.

oblivion and confined to a small section of the people. At the time of the rise of Buddhism, however, the worship of the popular deity Sri or Siri, the goddess of luck, of plenty success; spirits of the earth and the great mountains; the Four Great Kings (Digpāla or guardians of the four quarters); tree-worship; serpent-worship; river-worship etc. were prevalent. The mass of the people believed in age-old spells, incantations, charms and spirits. The religion of the mass was, therefore, purely animistic<sup>1</sup>.

Buddha vehemently denounced these heretical views of the time as "fruitless." Though there was a real and progressive civilisation and ideas and customs were no doubt changing and throwing, there was a certain dead level, if not a complete absence of philosophic thought. Then suddenly and almost simultaneously there is evidence about the sixth century B. C. in each of these centres of civilisation "of a leap forward in speculative thoughts, of a new birth in ethics, of a religion of conscience." Brähmanism had by now become "an island in a sea" and majority of the people followed the new order.

#### Mithila and Vaicali:

Vaisālī, the capital-seat of the Licchavi republic (which also included the sacred land of the Videhas) was the first to become the stronghold of both Buddhism and Jainism. The Buddha loved Vaisālī and the Licchavis so much that he paid atleast three visits to the city. The Vajjis sought his help on many occasions for the solution of their problems. As a matter of fact, the confederacy of the Vajjians in Bastern India looked up to him as adviser on critical occasions in national politics. From the king in the palace to the beggar in the street, from the most serious man of the day to the notorious boys in the

K. B. Pathak Comm. Vol. pp. 76-79; Rhys Davids, Buddhist India, pp. 144 ff.

<sup>2.</sup> Buddhist India, pp. 155-56.

<sup>3.</sup> Ibid.

<sup>4.</sup> HM, p. 148.

<sup>5.</sup> Sarkar, Creative India, p. 26.

108 STUDIES IN JAINISM AND BUDDHISM IN MITHILX
field all listened to him in reverence and paid their worshipful obeisance.1

Notwithstanding this influence and veneration, a great body of the people of the Vajji country stuck to their ancient faith. Buddhism, as we know, at this early stage was a form of faith for ascetics only, not a religious creed for all people. The Buddhists formed only one of the many ascetic sects of Northern India. The Vedic religion was still in full vigour in North-eastern India as the references to Vedic sacrifices in Buddhist texts show. The Vedic gods—Indra, Prajāpati or Brahmā were still popular deities in the regions where the Buddha preached.<sup>2</sup>

Against this changing social and religious background it is claimed that inspite of the great popularity of the Buddha and his new creed, Mithilā, the land of the Videhas, could successfully ward off the so-called pernicious influence of this new Order, and that the atmosphere of the Hindu Society in general was quite calm, peaceful and devotional.<sup>3</sup> The claim does not seem fully justified, for we know that Mithilā and Vaisālī in ancient times formed a single and inseparable geographical entity.<sup>4</sup> It was a well-marked natural region which is frequently referred to in the Buddhist and Jaina texts. Videha is often used in a wider sense to include Vaisālī also. The upsurge of new ideas and social convulsions in one part, therefore, almost enevitably affected the other parts of the country.

That the land of the Videhas was markedly influenced by the new Order is manifest from the numerous references contained in ancient literature. Manu brands the Videhas, like

HM, p. 150; also cf. Hemage to Vaisal? (Ed. Y. Mishra and J. C. Mathur), pp. 85-90.

<sup>2.</sup> Law, Some Ksatriya Tribes, pp. 69 ff, 149.

Mishra, History of Indian Philosophy, Vol. I, p. 333;
 Mithilanka (Mithila-Mihira), 1935, pp. 81-82. Also see his article in JGNJRI. ix. pt. i, pp. 111 ff.

<sup>4.</sup> HM, pp. 2-8; Acaranga Sutra, II; 15, 17; SBE. XXII, Intro.

the Licchavis, as Vrātyas. According to him; "the offspring of a Vaisya father and Brahmana mother is a Videha, a native of Videha. They live by guarding the harems of kings. duties assigned to them are charge of bolts and bars for protecting the privacy of women of respectable house-holders."2 The Videhas, it seems, were not held in high esteem because of the chastening of the caste-rules caused by the spread of Jainism and Buddhism. Moreover, the classification of the Videhas (and the Licchavis) as Vrātyas<sup>3</sup> (the impure castes) is a sign that Manu's book is long pesterior to the Satapatha Brahmana where the Videhas appear as the leading representatives of Brahmanism. The position allotted to this tribe may perhaps further be connected with the fact that "the Videhas (and specially the Licchavi family of them) exercised material influence on the growth of Buddhism."4 It is further corroborated by evidence from Buddhist sources wherein we are told that most of the later Videhan monarchs were too much influenced by Buddhism to take up arms against their enemies with the result that like the successors of Asoka in a later age, they were also unable to face any external invasion whatsoever. Their detached outlook towards and complete renunciation of the world is said to have chiefly accounted for the deterioration that gradually set in the mighty fabric of the Videhan kingdom resulting in its complete collapse.5

The Jātaka-stories also refer to many Videhan kings turned ascetics. We have mention of a Videhan king, Janaka Janadeva who is said to have given up his hundred teachers and followed Pancasikha, the first disciple of Asuri. The Nimi Jātaka says that a certain king, Makhādeva ruled over Mithilā

<sup>1.</sup> Manu, x. 22.

Ibid. x. 11, 17, 19, 26, 33 & 47; Gautama, IV. 17; Barnett, Antiquities of India, p. 133.

For the Vratyas, see R. K. Chaudhary's forthcoming publication, The Vratyas in Ancient India.

<sup>4.</sup> Weber, History of Indian Literature, pp. 276-77, 284-85,

<sup>5.</sup> HM, pp. 60 ff.

<sup>6.</sup> Pargiter, AIHT, p. 329.

<sup>7.</sup> No. 541; Fausball, VI. 96.

and renounced the world at the later stage of his life. After him came Nimi who was "born to round off" the family "like a hoop of a chariot-wheel." His son was Karāla or Kalāra Janaka who also renounced the world and brought this family to an end. There was another king, Sādhīna whose virtues and goodness were praised by all. Infact, an all-round attempt was made to re-interpret the word "Brāhmaṇa" in a spiritual manner and besides the lower castes, many Brāhmaṇas joined the new Order.

But, barring western Mithila, Buddhism in its later phase does not seem to have gained strong foothold in Mithila proper. It is no doubt true that the first popular wave of Buddhism shook the entire country out of its bottom, and that the spread of the new Order passed more or less unchallenged as an accomplished fact. But, when the followers of Buddhism began to attack the ancient Vedic traditions right and left with their arguments borne out of jealousy and hatred, the Maithila scholars shook off their complacency, essayed and reinforced the tottering edifices by taking up the new challenge in its letter and spirit. They bade good-bue to their spiritual pursuits for the time being and concentrated their entire energy on the preservation of their ancient culture and tradition4. This ushered in a new era of logical disputations and it may rightly be said that the bitter clash between these two conflicting currents of thought for ages was ultimately responssible for the tremendous growth of and unprecedented advance in Indian logical system. If Magadha was the birth-place of Buddhist logic, Mithila was similarly the citadel of Brahmanic philosophy<sup>5</sup>.

This strong Brahmanic reaction and opposition to the new Order seems to have dangerously influenced and demoralised

<sup>1.</sup> Ibid.

<sup>2.</sup> Sadhīna J. No. 494.

G. C. Pande, op. cit. p. 391: Also cf. Buddhagboşa's Pali Comm. Param-attha-Jotikā, pp. 156-65; HM, pp. 63-66.

<sup>4.</sup> Mishra. op. eit. p. 490.

<sup>5.</sup> Rahula Sankrityayana in Mithilanka, p. 11.

the Vajji followers of the great Master, immediately after his The Second Council at Vaisalt is a significant pointer to it. It is said that only a hundred years after the passing away of the Master, the Vajjiputtaka Bhiksus and the residents of Vaisall indulged in practices utterly prejudicial and detrimental to the interest of Buddhism. They proclaimed "ten indulgences" as permissible. Thereupon the Buddhist Elders convened a Council at Vaisalt known as the Sattasatika or the Convocation of the Seven Hundred, with a view to suppressing the heresies among them (the Vajjiputtakas). The assembled Bhiksus were brought together by venerable Yasa. The "ten indulgences" were throughly enquired into and a judgment of suppression was finally announced. But the following century again witnessed schisms in the Buddhist clan-this time too wide to be bridged, with the result that within a few hundred years. Buddhism, ironically enough, was wiped off the very land of its inception2.

## Royal Patronage:

Asoka's patronage contributed much to the spread of Buddhism within the empire and outside, but he too could not meet the Brāhmaṇic reaction effectively. According to some writers, the Buddhist priests from Magadha and Tirhut (Vaiśālt) went in large numbers to preach their religion to Tibet during his time<sup>3</sup>. Nonetheless, the orthodox Maithilas seem to have been adamant in their anti-Buddhistic attitude, and one of the causes leading to the fall and break-up of the Magadhan empire was no doubt the violent Brāhmaṇic reaction.

The following period saw the recrudescence of Brāhmaṇic learning and culture under Śuṅga monarchs. Buddhism now lost official patronage and was replaced by Brāhmaṇism. From the Buddhist account it is clear that Puşyamitra Śuṅga was a

<sup>1.</sup> Kern, Manual of Buddhism, p. 103; JABS. vi. p. 728: HM, pp. 63-66.

<sup>2.</sup> HM, p. 151. For details see 2500 years of Buddhism, pp. 41-44.

<sup>3.</sup> HM, p. 172, JBRS. xxxviii. pp. 351-52.

<sup>4.</sup> For different views see, PHAI, pp. \$54-61.

persecutor of the Buddhists. A champion of militant Brāhmanism, he revived and re-established the ancient priestly traditions by performing two asyamedha sacrifices<sup>1</sup>.

The famous Indo-Greek king Menander was also a Buddhist and his name is associated with the well-known Pāli work, Milindapatho or Questions of Milinda. This is one of the standard works on Buddhist Philosophy in which figures the great Buddhist philosopher, Nāgasena<sup>2</sup>.

Gautamiputra Sātakarņī, though himself a Hindu, made liberal grants and donations to the Buddhist institutions which is evident from the literary and artistic works of the period.

Kanişka's reign is a land-mark in the history of Buddhism. A great patron of Buddhist religion, he also associated himself with a galaxy of Buddhist masters who shaped Buddhism in later times. It was in this period that the Indo-Greek School of Buddhist art, i.e., the Gāndhāra School, achieved its greatest development. Moreover, a new form of Buddhism, the Mahāyāna, of far-reaching consequence, also came to be evolved at the same time, and the third Great Council was also convened durind his reign. He is further credited with having carried off the famous alms-bowl of the Buddha from Vaisālī in or about the first cenury A. D.3

The advent of the Gupta dynasty also gave a new impetus to Buddhism. Although Bhāgavatas by faith, the Gupta monarchs were sympathetic towards the cause of Buddhism. A number of important inscriptions beginning from the fifth century A. D. till the end of the sixth, and a large number of records by the Chinese pilgrims and others from the middle of the seventh century A. D. throw a good deal of light on the condition of Buddhism in this period. It had reached its height in extent; the great centres of Buddhist study like Nālandā and Valabhī were still keeping the light burning

<sup>1.</sup> HM, p. 151. For details, see 2500 years of Buddhism, pp. 41-44.

<sup>2.</sup> For other details, see Keith, Buddhist Philosophy, 1923, pp. 45 ff.

Rep. Arch. Surv. Ind. xvi. pp. 8-11; JRAS. 1913. pp. 627-50;
 403-10, 748-51; 1915, pp. 95-108; HM, p. 181.

vigorously and Haṛṣa's conversion to Mahāyāna Buddhism lit the flames once again. But, nowhere is it mentioned that these zealous champions of Buddhism succeeded in converting the orthodox section of the Brāhmaṇas to their faith. On the other hand, the wordy war between the protagonists of the two systems was still going on in full vigour, and evidences tend to show that Buddhism, unable to bear the Brāhmaṇic onslaughts, defeated and discomfitured, was gradually retreating from the very land of its birth, and was sooner or later confined to Kashmir, Swāt Valley, Valabhī and other places on the north in a none-too prosperous condition.<sup>1</sup>

Even during the time of Harsa, the Great Order with all its royal patronage, omitted certain dangerous symptoms of decay. Yuan Chwang's accounts leave us in no doubt that some thing had gone terribly wrong with the vast religious empire reared up by the genius and life-blood of the Buddha. In 635 A. D. the pilgrim visited Tirhut (Mithilā and Vaisālī) and found Buddhism waning in that region.<sup>2</sup> On the other hand, Jaina Digambaras were in a large number at Vaisālī, Puṇḍravardhana and Samataṭa. Brāhmaṇism had asserted its complete supremacy with its strongholds at Mithilā, Kāśī and Prayāga during this time which is evident from Yuan Chwang's reference to India as the "the country of the Brāhmaṇas" (Po-lo-men-kuo) as well as Bāṇa's mention of the "followers of Kapīla, Kaṇāda and Upaniṣads, i.e., Vedāntins".

The century that followed Harşa's death dealt a death-blow to the already decaying religion in Vaiśālt, Videha and its neighbouring tracts. If the story of conflict between Arjuna, Harşa's minister and the usurper of Tirhut after his master's death and the combined attack of the Tibetan and Nepalese forces, as told in the Chinese records, is to be believed, it is natural to conclude that Buddhism by this time had become a dead force, without any sign of life whatever, in these regions.

<sup>1.</sup> For details, see 2500 years of Buddhism, pp. 64 ff.

<sup>2.</sup> Rhys Davids, Travels of Yuan Chwang, ii, pp. 63-80.

<sup>3.</sup> Ibid.

<sup>4.</sup> Ibid.

It is said that Arjuna or Arunasva, just after Harşa's death, insulted and injured the second Buddhist Chinese mission of Wang-hiuen-tse. The latter thereupon fled to Nepal and returned with a large army consisting of 1200 picked Tibetan soldiers supplied by the Tibetan king Srong-btsan-gampo and supported by a Nepalese contingent of 7,000 horsemen. The combined army stormed Tirhut and the horrible cruelty rapaciousness with which the Chinese envoy massacred the inhabitants of Tirhut reflect little a Buddhist mission. The account as given in the Chinese records, seems to be a highly exaggerated one and reads more like romance than a piece of sober history. What, however, seems to be true is that after Harsa's death, Arjuna, a petty Brahmana governer of Tirhut asserted independence and insulted the Buddhist mission probably because of his inherent hatred towards them. Full of revenge, the envoy with the combined support of the Tibetan and the Nepalese kings ( who were also strong adherents of Buddhism ) attacked the Brāhmanic chief, defeated him and massacred the Brahmanic inhabitants of Tirhut.1 We have yet another instance of a sanguinary fight between the Buddhists and the Brahmanas recorded in a popular Maithila tradition which suggests that the opponents of the systems, when unable to meet the viewpoints of one another, often exchanged pen for the sword. It is said that after the Great Bharata battle. Ksatrivas, the traditional defenders of Brahmanic faith, became too weak to arrest the influence of anti-Brahmanic faith. The Brahmanas, therefore, retired to the Abu mountains and performed sacrificial rites there with the result that out of the fire-pit were born great Kṣatriya families-the Paramāras, the Cauhānas,

For details, see JASB. vi, p. 69; iv, p. 20; Tripathi, History of Kanauj, pp. 189-90; Asiatic Journal and Monthly Register for British, Foreign, India, China and Australia. 1836, pp. 220-21; IHQ. III. p. 792; HB, I, pp. 91-93; JRAS, 1880, pp. 528 ff; JIH, xxxii; HM, pp. 198-200; EHI, pp. 366-67; DHNI, I, p. 274, Lo Nepal, ii, pp. 174-75; JMOS, 1911, p. 133; JBORS, xxii, pp. 161 ff; Antiquities of Tibet, II, p. 82; IHQ, xv. (suppl). pp. 59-6 ci

Solankis and the Pariharas. Of these the Paramaras were represented by Vikramāditya, the great legendary figure and ruler of Uijain who had extended his kingdom upto Mithila. As to his conquest of Mithilä, it is said, there took place a great philosophical disputation between the Buddhist and the Maithila scholars at Harihara-ksetra in which the lattter were insulted by the former who had the support of the Nepalese king ruling over the tract. This greatly infuriated the Maithila Panditas who sent Jayaditya Miśra, son of the celebrated Vararuci Miśra, to represent their case before Vikramāditya, the new defender of Brahmanic faith. Incidentally they met each other in the Mahākāla Śiya Temple on the bank of the Siprā river at the time of performing worship to the great God1. Having thus acquainted himself with the actual state of affairs. Vikramāditya mobilised his forces, swooped down upon Mithila, conquered the land and the adjoining territories and chased the Buddhists out of its boundaries. The Gandhavarivā Rājaputs of Mithilā even now trace their descent from the said Vikramāditya2. Whatever the credulity of the legend, or otherwise, the fact remains that the wordy war and mutual hatred and jealousy between the adherents of the two systems had reached such a dangerous point that it often culminated in violent bloodshed and massacres-a fact which finds echo in later Brahmanical works, for instance, Udayana's writings, Jvotirīśvara's Varnana-Ratnākara etc. dealt with elsewhere in the following pages.

In Sind, Buddhism had degenerated from the sublimest philosophy to the vilest superstition whereas in Kashmir it was gradually supplanted by Hinduism, though temples of the Buddha were also raised. King Avantivarman had Buddhist leanings. In Orissa, however, Buddhism continued to be a dominant religion upto the end of the fifth century A. D. The modern Vaisnavas of Orissa are crypto-Buddhists professing a faith which is a later development of the Mahāyāna system. Similar was the case of Bengal where Buddhism gradually

For the so-called dialogue between Jayaditya Miśra and Vikramaditya, and other details, see P. Jhā, Mithila-tattoa-vimarŝa, pp. 95-96.
 Ibid. p. 196.

degenerated into a number of cults. The Haihayas were the first Buddhists but they changed their religion in the eighth century A. D. In south India also, the earliest Pallavas of the Prakrit records were Buddhists. The Pallava ascendancy no doubt witnessed the decline of Buddhism but they were tolerant to other sects and made grants to the Buddhists. Under the Väkätakas and the Cälukyas of Bādāmī Buddhism influenced a considerable section of the population.

While Buddhism was thus slowly disappearing from the land of its birth, it witnessed another great, though temporary, revival under the patronage of the Pāla monarchs. Most of these rulers were devout Buddhists and innumerable pieces of art of this period have been discovered in Mithilā and elsewhere. These Pāla kings were also responsible for new endowments to the Nālandā monastery and for the foundation of new monasteries such as Vikramašilā, Odantapurī and Somapurī, which dominated the whole of the Buddhist world nearly for six centuries, from the sixth to twelfth century A. D. I.e., till the advent of the Muslims, when the conquests of Bakhtyār Khilji in Eastern India (Bihar and Bengal) put finish to this long, long story<sup>2</sup>.

# The Age of Logical Disputation:

Coming to the scholarly and logical disputations between the followers of Brāhmaṇism and Buddhism, we find that the exponents of these systems wrote numerous books refuting the views of their opponents. The thinkers of these schools were accustomed often to meet together and defeat their rivals in actual debates. The result of these wordy wranglings frequently proved very important in determining the prestige of a school of thought. For example, if a Buddhist logician defeated a greater Nyāya or Mīmāmsā thinker in a great public debate, attended by learned scholars from every part of the country, his fame at once spread all over the country and he

<sup>1. 2500</sup> years of Buddhism, pp. 175 ff.

Ibid. Also cf. Rāhula Sānkrityāyana, Buddha-caryyā, Intro. 11;
 R. K. Chaudhary, Siddhārtha, pp. 187-208.

could also secure a large number of followers on the spot. This debating spirit was also largely responsible for the extensive tours of disputation undertaken by great masters for the sole purpose of defeating the teachers of the opposite school and of securing adherents to their own. "These debates were, therefore, not generally conducted merely in a passionless philosophical mood with the object of arriving at the truth but in order to inflict a defeat on opponents and to establish the ascendancy of some particular school of thought". Advanced Sanskrit philosophical works criticise these debators by exposing their inconsistencies over self-contradictions. As a matter of fact, all the resources of the art of controversy find full play for silencing the opponent before the final philosophical answer is given.<sup>2</sup>

Thus, it was in the wake of this new trend of debating and speculative currents and cross-currents in the world of intellect that the systematization of Nyāya in the Sūtra form was completed by Gautama or Akṣapāda during this period of intellectual turmoil and unrest<sup>3</sup>. Sūtra work now gave prominence to categories, like Discussions, Disputation, Wrangling, Fallacies, Casuistry, Futile rejoinder and Clinchers. Infact, the sixteen categories elaborated by Gautama in his Nyāyasūtra<sup>4</sup> clearly tend to show that there was a definite motive, a mercenary zeal, not detached scholarly view, behind presenting all these systematizations and enumerations. The entire system seems to have been motivated by the sole purpose of meeting the opponents in controversies to refute the rivals arguments, assert one's view-point through logical dissertations and lastly to guard one's own views against the wrong reasoning of the rivals.

S. N. Das Gupta, A History of Indian Philosophy, Vol. I. pp. 406-07.

<sup>2.</sup> Ibid, p. 407.

<sup>3.</sup> Mishra, op. eit. p. 491.

<sup>4.</sup> I. I. I. For the date and authenticity of Nydyasura and its enumeration of 16 subjects, see Dasgupta, op. cit. 1. pp. 277-301.

<sup>5.</sup> Mishra, op. eit., p. 491.

## 118 STUDIES IN JAINISM AND BUDDHISM IN MITHILA

It is thus likely that the earliest beginnings of Nyāya are to be found in the disputations and debates amongst scholars trying to find out the right meanings of the Vedic texts for use in sacrifices and also in these disputations which occurred between the adherents of different schools of thought aiming at defeating and discomfituring one another. Such disputations took place in the age of the Brāhmaṇas and Upaniṣads¹ and the art of disputation was regarded even then as a subject of study².

The Nyayasutra of Gautama, therefore, forms a landmark in the history of Indian logic. Vātsyāyana wrote a commentary on it about 320 A.D., known as Vātsyāyanabhāsya3. Udyotakara, the great Maithila logician, wrote a Vārttika4 on Vātsyāyana's bhūsya, about 635 A.D. with a view to establishing the Nyāya view and refuting the criticisms of the great Buddhist logician, Dignaga (c. 500 A.D.) in his Pramana samuccaya. The celebrated Vācaspati Miśra I (840 A. D.) wrote a sub-commentary on the Nyāya-vūrttika of Udyotakara, called Nyāyavārttikatātporya-tīkā in order to make clear the right meanings of Udyotakara's Vārttika which was "sinking in the mud as it were through numerous other bad writings"5. He also wrote his celebrated commentary, Bhāmati on Samkara's commentary on the Brahmasutras in which he has referred to the Buddhist doctrine of Pratitya-samutpāda<sup>6</sup>. He has also quoted from Dignāga in his Tūtparyaṭikū7 and strongly refuted his views on the contact of sense-organ. In addition to these works, the Nyāya-mañjarī of Jayanta Bhatta (880 A.D.) is most important in mediaeval times. Jayanta flourished shortly after Vācas-

<sup>1.</sup> Vide-The conference of scholars at the court of Janaka Videha at the time of horse-sacrifice (Sat. Brā. xiv. 6, 1-4; Brh. up. III. 5).

<sup>2.</sup> Dasgupta, op. cit. i. p. 276.

<sup>3.</sup> Ibid. pp. 306-07.

<sup>4.</sup> Ibid. p. 307.

<sup>5.</sup> Ibid. p. 307 ( dustarakunibandhapañkamagnanam ).

<sup>6.</sup> Bhamatt, 11. ii ; Dasgupta, i, p. 418.

<sup>7. 1.</sup> i. 4 ; Mishra, op. cit. p. 479.

pati and has discussed the Nyāya views quite independently, criticising the views of other systems, particularly the Buddhist<sup>1</sup>.

Udayanācārya or Udayana (984 A. D.), the great Maithila philosopher, was a militant champion of the Brahmanic faith, and he bitterly criticised and mercilessly attacked the Buddhists on all fronts2. He wrote a sub-commentary on Văcaspati's Tātparyaţīkū, called Tātparyatīkū-pariśuddhi.3 He was also the author of the famous work, Nyāya-kusumūnjali4 in which he has tried to prove the existence of God whom the Buddhists openly denied and criticised in their arguments. This work ought to be read with its sub-commentary, Prakāśa by Vardhamana (1225 A. D.) and its sub-commentary, Makaranda by Rucidatta (1275 A. D.), both Maithila scholars. But his uncompromising stand against, and pernicious attack on the Buddhists find echo in his Atmatattvaviveka, also known as Bauddhādhikkāra or Bauddhādhikāra, a polemical work against the Buddhists, in which he has tried to establish the Nyaya doctrine of Soul<sup>5</sup>. In his crusade against them he is even said to have challenged the Lord Jagannatha, who is regarded as the incarnation of the Buddha6.

It is interesting to note that between the Vātsyāyanabhāṣya and Udyotakara's Vārttika no Hindu work of importance on logic seems to have been written. We may, therefore, safely infer that non-Buddhist Naiyāyikas, during this period, probably proved incapable of resisting the great onrush of Buddhist thought and putting up any hard fight against the Buddhist logicians, and as such the science of logic was entirely in the

<sup>1.</sup> Dasgupta, i, p. 307.

<sup>2.</sup> Mithila-tradition records that in the beginning Udayana was so scared of Buddhist influences that he left Mithila, went over to Bengal and became Dharmadhikaranika in the court of the legendary Bengali king Adisura (P. Jha, ap. eit. p. 106). The tradition, however, lacks corroboration from other sources.

<sup>3.</sup> Dasgupta, is p. 307.

<sup>4.</sup> Ibid. p. 307; Mishra, op. cit. p. 500.

<sup>5.</sup> Ibid. p. 307; Ibid. p. 500.

<sup>6.</sup> For details, see Supra, chap. II.

hands of the Jainas and the Buddhists. The real founders of mediaeval logic, however, were the Buddhists<sup>1</sup>.

It was in fact Dignāga's criticism of Hindu Nyāya in general and that of Vātsyāyana-bhāṣya in particular that aroused Udyotakara to write the Vārttika. Had there been any Maithila or other outstanding Hindu logician in this intervening period, Udyotakara would not have proclaimed in the beginning verse of his Nyāyavārttika: "This treatise is being written by me for the purpose of removing the blemish of error cast by inferior logicians (namely Dignāga and others) upon these doctrines which the chief of sages, Akṣapāda propounded for peace and welfare of the world".

Besides Dignāga, there flourished another great Buddhist thinker, Jāānaśrīmitra before Udayana. He hailed from Gauḍa and had a high place of honour among the scholars in Vikramaśilā as the second Mahūstambha (great pillar) among the gate-keeping scholars of the Vikramaśilā Mahūvihūra. The great Atīša is said to have sought his advice on esoteric matters before his departure for Tibet. His work, Kūryakūranabhūvasildhi is still preserved in Tebetan translation. A number of his works brought from Tibet³ show how he criticised Vācaspati and what provoked Udayana to write his Nyūyavūrttikatūtparyaparišuddhi or Bauddhūdhikūra. He belonged to the school of Āryamaitreyanūthapūda which was successively strengthened by Vasubandhi, Dignāga and Dharmakīrti. Dharmakīrti's Pramūnavūrttika was the basis of three different schools,

Vidyābhuṣaṇa, Indian Logis: Mediaeval School, Intro, xix-xxi.
 For detailed discussion, see the author's paper, "A Brief Survey of Buddhism and Euddhist remains in Mithila" in JBRS (Buddha Jayanti Siecial Issue, Vol. II); Supra, chaps, IV and III.

<sup>2.</sup> Quoted Mishra, op. cit. pp. 491-92.

<sup>3.</sup> Muhāpandita Rāhula Sānkrityāyana brought the photo-prints of palm-leaf manuscripts of works in original Sanskrit in course of his pilgrimages to Tihet which are now preserved in the Bihar Research Society, Patna. Jūānaśrī's works are in all twelve (Vide-Anantalal Thakur, "Jūānaśrīmitra and his works" in JBRS, Puddha Jayanti Special Issue, Vol. I, pp. 186 ff.)

and Jāānaśri belonged to the religious school started by Prajāākaragupta, the author of the Pramānavārttikabhāṣya. That
he was a great thinker is evident from the fact that he has left
his influence on all the three branches of Indian logic, Brāhmanical, Buddhist and Jaina. He has spared no pains to refute
the views of Śaṁkara, Bhāsvarajāa, Trilocana and Vācaspati I.
Udayana, Gaṅgeśa, Śaṁkaramiśra, and Mādhavācārya have
quoted from his works and often criticised his views. Ratnakīrti, the Buddhist philosopher, quotes him as an authority
on Tarkabhāṣya and the Jaina logician Vādi Reva quotes him
several times in his work.

But, the Buddhist and Jaina method of treating logic separately from metaphysics as an independent study was not accepted by the Hindus till we come to Gangesa Upādhyāya with whom the new school of Nyāya philosophy, known as Navya-Nyāya, started about 1200 A. D.<sup>2</sup>

The most important Buddhist logician, after Dignaga and before the rise of the great Samkara and Mandana Miśra, who dominated the scene was Dharmakirti (c. 635 A. D. or 7th century A. D.), the famous author of Nyāya-bindu, a Sautrāntika doctrine of Buddhism or the Sautrantika theory of inference. He has been referred to by great logicians like Vacaspati Miśra I, Jayanta, Śrī Harsa, Śālikanātha Miśra, Pārthasārathi Miśra and several other later logicians. He was the celebrated author of several original works and commentaries. Of these the most important is his Pramūnavārttika, a commentary on Dignaga's Pramanasamuccaya in which he has sharply criticised the views of Udyotakara (Nyayavarttika) and Kumārila (Slokavārttika). In his writing of this Vārttika he was undoubtedly influenced by Udyotakara as his first verse is quite in tune with the beginning verse in Udyotakara's Vārttika. Moreover, it reads like a counter-reply to Udyotakara who has

<sup>1.</sup> For details, see Ibid. pp. 191-92.

Dasgupta i. pp. 309-10; For details regarding this new school of logic, see M.M. Chakrabarty's paper, "History of Navya-Nyāya" in JASB. 1915 (N. S.); Mookerjee, AIE, p. 597; HM, pp. 376-78, Supra, chap. II; History of Navya-Nyāya in Mithilā etc.

criticised Dignaga as an inferior logician. Dharmaktrti says : "Ordinary person of weak intelligence not only shows his indifferences to the good work (of Dignaga) but is malicious, envious, and jealous towards it. Therefore, it was not of great use. Thinking it so with my aptitude developed with the long and continuous study of the good work, I undertake the present one"1. But, inspite of his vigorous desence of Buddhism, euridite learning and vast scholarship, it seems, he did not receive as much recognition as was his due. From a verse attributed to Dharmakirti in the Sadūkti-karnāmṛta by Śridhara Dāsa2 it is clear that he felt more or less ignored by his contemporaries for, in the last verse of his Pramanavarttika he mournfully says: "My view whose path has not been reached by the capacity of mighty intelligent brains, whose correct sense has not been grasped even with great efforts. and which has not found in this world an appreciator befitting it, will like water (which is absorbed and lost) in the ocean attain old age and will perish in my own person"3.

From the above it is clear that Dharmakirti was not at all happy over the existing state of affairs. The revival of the orthodox Hindu ideals under the dynamic leadership of Udyotakara, Kumārila ( a contemporary of Dharmakīrti4 ) and others and the encouragement and support that it slowly received from the people in general may have largely been responsible for the gradual withering away of Buddhist influences and ideals which led Dharmakirti to give expression to such disappointing utterances in seer mental agony. According to Stcherbatsky, "notwithstanding the great scope and success of his ( Dharmakirti's ) propaganda he could only retard, but not stop the process of decay which befell Buddhism on its native soil. Buddhism in India was doomed. The most talented propagandist could not change the run of history. The time of Kumārila and Samkarācārya, the great champions of

<sup>1.</sup> Pramanavarilika, trans. in Mishra, op. cit. p. 483.

<sup>2.</sup> p. 327. For the translation of the verse see Mishra, op. cit. p. 485.

<sup>3.</sup> Ibid, p. 486. Th. Stcherbatsky, Buddhist Logic, i. pp. 35 ff.

<sup>4.</sup> Rāhula Sāńkrityāyana, Buddhasaryyā, Intro. 11.

brāhmaņical revivals and opponents of Buddhism was approaching.......Buddhism at the time of Dharmakīrti was not on the ascendancy, it was not flourishing in the same degree as at the time of the brothers—Asanga and Vasubandhu. The popular masses began to deturn their face from the philosophic, critical and pessimistic religion, and reverted to the worship of the great Brāhmin gods. Buddhism was beginning its migration to the north where it found a new home in Tibet, Mangolia and other countries".

## The Age of Kumarila and S'amkara:

As we have noted above, the age of Kumārila and Śamkarā-cārya<sup>2</sup> (788 A. D.) was the age of great religious ferment and Brāhmanic revival, for they are supposed to have been avowed opponents of Buddhism and Śamkara's commentary on the *Brahmasūtras* gave birth to a host of Commentaries and studies on Vedāntism of great originality, vigour and philosophic insight<sup>3</sup>, which was further championed by Mandana Miśra (800 A. D.) of Mithilā, who strongly denounced the Buddhists<sup>4</sup>.

According to a popular legend current in Mithilā and elsewhere Samkara chased the Buddhists out of India. He not only defeated and discomfitured them in logical debates, but it was also by his order that King Sudhanvā drowned thousands of Buddhists into the ocean and mercilessly massacred them<sup>5</sup>.

- Buddhist Logie, i. 35. For other Logicians after DharmakIrti see Vidyabhuşana, History of Indian Logie; Mishra, op. eit. pp. 487 ff; Rahula Sankrityayana, Mithilänka, pp. 11-18.
- For the date of Kumārila and Śamkara, see Buddhaearyyā, Intro. pp. 11-12. For other details about Kumārila, see Dasgupta, i. pp. 370 ff. and Supra. Chap. II.
- 3. Dasgupta, i. pp. 429-94; ii. pp. 36-58.
- Dasgupta, i. pp. 418 ff. 432; ii. pp. 82-102. For other details see Supra, Chap. II.
- 5. Cf. the following verse in Mādhava's Śamkara-digoijaya: "Asetorātuṣārādrerbauddhānāvṛddhabālakam na hanti yaḥ sa hantavyo bhṛtyānityanvaśānṇpaḥ'" (Kumārila)—bhaṭṭapādanusāri-rājena Sudhanvanā dharmadviṣo bauddha vināśitaḥ" Also see Buddhacaryyā, Intro. ii, fn. 1.

Sanskrit scholars in general do not in the least doubt the historicity of this exaggerated legend, but the facts of the contemporary history do not at all support their contention, for we have already noted above that during this period, under the patronage of the Pāla kings of Bengal, Buddhist Universities like Vikramaśilā (in Champā or Bhagalpur) and Odantapurī (in Magadha) were established. The numerous archæological remains, grants, endowments, monasteries, Buddhist images and brilliant pieces of art and sculpture also tend to suggest otherwise. The above legend, therefore, probably points to the bold and vigorous stand of Samkara against Buddhism and his supreme efforts to mitigate the last vestiges of its influence from its native soil.

As a matter of fact, the Sanskrit scholars of Northern India, in general and those of Mithilä in particular, were strongly averse to recognising the authority of Samkara, a South Indian scholar, for a long time. They changed their attitude only when the versatile and matchless thinker and philosopher, Vācaspati Miśra I of Mithilä, the only recognised seat of philosophy in Northern India, wrote his celebrated Commentary, Bhamati, referred to above, on Samkara's Sarirakabhūsya, which received unanimous ovation by scholars all over the country. It is, therefore, no exaggeration to say, had there been no Vācaspati, there would have been no Samkara as we know him today2. All honour and credit, therefore, to Vācaspati Miśra, the grand old Najvāvika of Mithila for defeating the Buddhists and putting an end to their supremacy and influences in Northern India by rehabilitating the orthodox Vedantic faith. It is, therefore, no wonder to see that a host of Maithila scholars. Udayana and others, following in the foot-steps of Vācaspati, re-asserted themselves in denouncing the Buddhists with the result that Buddhism lost all its force and vigour in the following centuries.

Although the advent of the Muslim invaders and their

<sup>1.</sup> Ibid, Intro, pp. 11, 13; 2500 years of Buddhism, pp. 231-39.

<sup>2.</sup> Buddhasaryya, Intro. p. 12.

subsequent conquests wiped away the last vestiges of Buddhism<sup>1</sup>, the age-old tirade against them had not yet stopped. Their virtual extinction could not satisfy the Maithila scholars who would not otherwise shake off their traditional hatred towards them.

But, inspite of this under-current of feeling among a section of the populace, it seems that Maithila kings in general were tolerant towards Buddhists. From the accounts of Dharma-svāmin, the Tibetan Buddhist traveller, who visited India between 1234 and 1236 A. D. we learn that Rājā Rāmasimhadeva of the Karnāta dynasty<sup>2</sup> presented the Buddhist traveller rice, gold, medicine etc. and requested him to stay for a few days more. Though himself a devout follower of Brāhmanical religion, Rāmasimha offered him the chief priesthood which Dharmasvāmin politely refused. The spirit of tolerance is very much evident from this offer, though according to Dharmasvāmin himself, Tirhut was a "non-Buddhist kingdom"<sup>3</sup>.

Notwithstanding this tolerance, evidences of later period show that they were still up in arms against them. In the 14th century, the Maithila Brāhmaṇas treated the Buddhists, and not the Muslims, as their worst enemies, even two hundred years after the destruction of Nālandā and other Buddhist centres of learning. Jyotirīsvarācārya (1325 A. D.), the scholar-minister of Harisimhadeva of the ¿Karnāṭa dynasty of Mithilā⁴, denounced them as "degraded and dangerous" and applauded Udayana's stand against them as "pleasant and commendable". The story of the massacre of the Buddhists and their patron, king Arjuna of Saptarī (Nepal) by the Droṇavāra Maithila king Purāditya of Raj Banaulī after Siva-

<sup>1.</sup> For details see HM, Chap. VIII.

<sup>2.</sup> Ibid, Chap. V.

<sup>3.</sup> Biography of Bharmasvämin (ed. by G. Roerich), p. 60. For other details, see Chap. III.

<sup>4.</sup> HM, pp. 278-86.

<sup>5.</sup> Varņana-Ratnākara ( ed. Chatterjee and Misra ), p. 39:
"Bauddhapakļa aisana āpāta bhīṣaṇa, Udayanaka siddhānta aisana prasanna".

## 126 STUDIES IN JAINISM AND BUDDHISM IN MITHILA

simha's death<sup>1</sup>, is yet another significant pointer to it. These stray references clearly manifest the bitterness that the Brāhmaṇas nourished against the Buddhists all through the centuries.

# Rise of Mahāyāna and Tantricism:

In the field of Tantric religion and practices however, the Maithilas were immensely influenced by the Buddhist Tantric practices. In fact, both popular and esoteric Hinduism is in its practical aspects, largely Tantric"<sup>2</sup>.

A great controversy centres round the origin of Tantric religion and practices. While some scholars believe that the Tantra is a direct legacy of the Mahayana doctrine of the Buddhists, others trace its origin in the Vedas themselves<sup>3</sup>. Nonetheless, scholars are unanimous on this point that the Buddhists encouraged the Tantric cult and under its garb spread large-scale corruption amongst the innocent mass4. Manjusri-mulakalpa infact served as a licence for those who took to these degrading methods in the name of the so-called sacred Tantric sadhana<sup>5</sup>. The Vama-marga is its direct contribution and its adherents, the Aghora saints, attracted a large number of followers. These pseudo-Siddhas in course of time came to be regarded as the embodiment of divine powers and miraculous charms and spells. Wine, woman and meat were the chief sources of their Sādhanā or meditation which even the kings and the common people gladly offered to appease

HM, p. 374; Mishra, Vidyāpati Thākura, pp. 56-57; S. Sen, Vidyāpati-Goṣṭhī, p. 18; JASB, LXXII, pt. i. 1. 27; Jhā, Vivāda-cintāmaņi of Vācaspati Miśra, Intro. ix-x; Mitra-Mazumdar, Vidyāpati, p. 17, fn. 46.

Avalon, Principles of Tantra, Pref. 1; Bhattacarya, Mātrkūbheda-Tantram, Intro. 1. For details see Supra, Chap. II.

<sup>3.</sup> For a full discussion of this problem, see Supra, Chap. II.

<sup>4.</sup> Miśra, op. cit.- p. 500 ; Buddhaearyya, Intro. 9 ff.

<sup>5. 1</sup>bid, pp. 9 ff.

<sup>6.</sup> Ibid, pp. 10 ff.

them, partly out of devotion and partly out of fear of severe curses being hurled on them. In other words, Hindu society. since the eighth century A. D., came to be dominated by these bands of debauches and pseudo-sadhakas who exercised a sort of hypnotic spell over them<sup>1</sup>. Their prestige, influence and luxurious living attracted even the Maithilas and the followers of other religions who now freely resorted to these degrading and dubious practices to gain fame and wealth. And, like Bengal and Assam. Mithila also produced Tantric Sadhakas. some really great who were followers of Daksina-marga (based on pure Yogic practices) as opposed to the Vāma-mārga in the following centuries. The impact of this religion on the Maithila society may well be judged from the fact that even today all aspects of their daily life are more or less governed by this cult, though not in the degrading form as practiced by the Buddhists and their followers.

Fast-steeped in these demoralising practices, the Buddhists soon fell the worst victims to the Muslim onslaughts. Their magical powers, emanating from the so-called Tāntric cult, could not dull the sharp wrangling swords of the Turks which fell heavily on their heads. The monasteries were mercilessly plundered and destroyed and their inhabitants massacred. The king and the commoners who were so long hypnotised by their magic spells, discovered, to their utter bewilderment and surprise, in these so-called Siddhas, bands of wretched debauches and drunkards, too weak to arrest the process of destruction, caused by the new invasion, which was fast approaching them. Dejected and frustrated they had now nothing but contempt for them and got b tterly opposed to contributing funds for the repairing of the monasteries and Vihāras which now symbolised vices, debauchery and degradation<sup>2</sup>.

Unlike the Buddhists, only a small section of the Brāhmaṇa Tāntrikas had taken recourse to Vāma-mūrga, whereas the larger section were adherents of the Daksina-mūrga which

<sup>1.</sup> Ibid. pp. 10 ff.

Buddhaearyyā, Intro. pp. 13-14; R. K. Choudhary, Bihar, the Homeland of Buddhism, pp. 50-52,

preached Sādhanā through purely Yogic practices. This section as such still retained their hold on the society by virtue of their ideal character and noble deeds. It is, therefore, no wonder to find that whenever Hindu temples were desecrated and destroyed by the Muslims, they were immediately repaired and reconstructed with the large funds voluntarily contributed by the same Hindu kings and chiefs. Dreaded and demoralised, a large section of the Buddhists now fled to Tibet, Nepal and other countries, and those who remained became converts either to Hinduism or to Islam within two centuries<sup>1</sup>.

## **Buddhist Antiquities in Mithila:**

۱,

Contrary to the literary accounts, archaeological remains, found in different parts of Mithilā, have altogether a different tale to tell. Although no large scale excavations have been undertaken in this part of the country except the Vaisālī or Basārh excavations, yet the stray finds and the scattered remains of the numerous images of the Buddha and beautiful fragments of Buddhist art and other Buddhist objects of antiquarian interest throw considerable light on the popularity of of Buddhism even in this most orthodox part of the country.

According to Maithila scholars themselves, Saptarī, Bhālā pargana, Buddhāma (Buddhagrāma), Ratnapura, Brahmapura, Visālā (Visārā), Vetthadiyā or Bettiā, Raḍhiā and Maṭhiā (in Champaran) and other places were strong-holds of Buddhism in Mithilā². There were Buddhist pillars in Raḍhiā and Maṭhiā while in Bakharā (in Visālā or Visārā pargana) there were big monasteries and stūpas³ where Buddhists flocked from all over the country.

Vaisāli was the biggest strong-hold of Buddhism in early days. The Buddha announced his approaching nirvāņa here, and after the nirvāņa the Licchavis are said to have erected a stūpa over their share of the remains of the Master. During

Buddhaearyyd, Intro. p. 14; R. K. Choudhary, op. sit. pp. 106-07;
 For details, see Supra, Chap. II.

<sup>2.</sup> P. Jha, op. sit. p. 92.

<sup>3.</sup> Ibid, p. 92.

the third Vaisālā excavations<sup>1</sup> (13th January, 1958) under the auspices of the K. P. Jayaswal institute, Patna, A. S. Altekar claimed to have discovered this stūpa of the Licchavis, and the relic-casket found inside according to him "most probably contains the relics of the Blessed one himself". Besides Rājā Bisāl kā garh, Yuan Chwang also refers to thirteen stūpas at Vaisālī of which eleven were commemorative and two relicstūpas—one, being that of the Buddha and the other of Ananda.

The Rāmakuṇḍa in Vaisālī identified by Cunningham with the ancient Markaṭa-hrada (monkey's tank) is believed to have been dug by a colony of monkeys for the use of the Buddha. To the north-west there is a ruined mound about 15 ft. high and with a diameter of about 65 ft. at the base, which has been identified with the remains of the Asoka stūpa mentioned by Yuan Chwang. There stands now a modern brick temple on the summit of this mound enshrining a mediaeval image of the Buddha.<sup>3</sup>

At Kolhuā two miles to the north of Rājā Bisāl kā garh, there is a monolithic pillar, known as Bhīmasena's Lāth. The line of pillars in the Champaran and Muzaffarpur districts at Kesariyā, Rāmapurvā, Lauriya Ararāja, Lauriya Nandanagarh, Jānakīgarh, and Kolhuā is believed to have marked the stages of Asoka's journey from Pāṭaliputra to Lumbinī which he undertook in the twentieth year of his consecration.

The first two excavations were carried under Block and Spooner in the years 1903-04 and 1913-14 respectively (vide—Arsh. Surv. Rep. 1903-04 and 1913-14).

<sup>2.</sup> Vide—A. S. Altekar's article, "Stūpa of the Licchavis" in the Searchlight, Patna, April 17, p. 4. Also cf. Indian Archaeology, 1957-58, pp. 10-11. The view was much publicised but nothing definite can be said in the present state of our knowledge as the so-called relics still await chemical examination.

For other details, see 2500 years of Buddhism, pp. 320-22, 278 ff.
 For Lumbini, Eodhagaya and other places of Buddhist interest,
 Ibid, Chap. XII; R. K. Choudhary, op. sit. pp. 118-39.

<sup>4.</sup> For a full discussion of these places, see Qureshi, Ansient Monuments of Bihar and Orissa; Arch. Surv. Ind. Rep. 1903-04 and 1913-14 (reports on Vaiázli); HM, p. 170; PHAI, p. 309.

### 130 STUDIES IN JAINISM AND BUDDHISM IN MITHILX

Kesariyā in Champaran district is supposed to be the spot where the Buddha took leave of the Licchavis and where he presented his alms-bowl to them. It is believed that they erected a stūpa over the spot where the alms-bowl was presented by the Lord. But, unfortunately there is a total absence of any distinct symbol of Buddhism on the seals found in Vaisāli.

The earthen stūpas or caityas of Lauriya Nandagarh probably form part of those alluded to by the Buddha himself in his sixth question to Ananda about the people of Vrji.<sup>2</sup> It is also believed by some to be the site where the "Ashes Stūpa" was erected over the ashes taken from Buddha's funeral pyre.<sup>3</sup>

Through the efforts of Yazdani, several new frescoes were brought to light in the thirties of the present century. One of the frescoes in cave XVI refers to a Jataka story. It says: "Once the Bodhisattva was born as Mahosadha, son of Sirivaddha, in the kingdom of Mithila. King Videha was astonished to see his intelligence and was advised by sages like Senaka, Pukkusa, Kavindra and Devindra, to send for the boy to be appointed as his minister. In course of the test of his intelligence, the sages asked him to solve some riddles". "Once a child was stolen and it was through the efforts of Mahosadha that the mother got the child." This is also illustrated in the Ajanta fresco. It seems that the figure represented as delivering the Mahosadha. The Mahāummagga Jātaka was very popular with the Buddhist artists and several representations of this Jātaka are found in sculpture and paintings at Bharahūta, Ajantā, Nāgārjunikondai, Bāgha and Amarāvatī.4 The

<sup>1.</sup> S. Beal, Buddhist Records of the Western World, p. L11, Arch. Surv. Rep. Vol. XVI (North and South Bibar).

Turnour, in JASB. vii. p. 994; Cunningham, AGI. pp. 514-15;
 R. K. Choudhary, Inscriptions of Bihar, Intro. p. 24.

<sup>3.</sup> Vide-Smith's paper on Kuśinara or Kuśinagrama in JRAS. 1902.

Cf. Mahāummagga J., No. 546 (Fausboll, vii, p. 336; Cowell, vi. p. 163); Mahāvastu quoted in B. C. Law, A Study of the Mahāvastu, p. 144; R. K. Choudbary in JBRS, Buddha Jayanti Vol. I, p. 62.

above instances clearly suggest the influence of the Buddha-over Mithilā in those days.

The growth of Buddhism in Eastern India (Bihar and Bengal), as we have already noted above, was largely due to the establishment of the Buddhist Universities of Nālandā, Vikramaśilā, Udyantapura or Odantapura and Vajrāsana, all situated in South Bihar, and Mithilā or North Bihar was not completely away from the main current of Buddhism. There were many Buddhist sites in Mithilā during this period (600-1200 A. D.). They served either as vihūras or as places of Buddhist worship where many images of Buddhist religion have been discovered. The following Buddhist sites deserve special mention.

Kolhuā in the Vaišālī area in the district of Muzaffarpur where a good image of the Buddha with an inscription of the Pāla period was discovered; Ponjha, a village two miles east of Goraul railway station in the district of Muzaffarpur where an image of the Buddha was found about three years ago (this is a new site, not noticed so far); Chaugamā, Pandaul, Jarahatiya and Andhrā-Thārhi in the district of Darbhanga and Naulāgarh, Jayamangalāgarh, Bihat, Sāmho in the district of Monghyr, north of the Gangā. Of these Naulāgarh and Jayamangalāgarh are most important and second only to Vaišālī in North Bihar; Mathahi, Mehisi, Birpur, Śrīnagara in the district of Saharasā and Gorodih in the district of Purnea.

The Naulāgarh excavations<sup>1</sup> recently conducted by Prof. R. K. Choudhary have yielded some excellent results which have strong bearing on the history of Buddhism in North Bihar. On the basis of the materials discovered there, it can be said that Naulāgarh (Eastern Monghyr, to the north about 16 miles from Begusarai) had a continuous history from the beginning of the Buddhist age down to the Muslim period. The exploration of Jayamangalāgarh<sup>2</sup> and

<sup>1.</sup> For a full report see G. D. College Bulletin Series Nos. 1-2,

Ibid. No. ?, pp. 11-19. Jayamangalägarh is situated very close to another ancient fort, Manglägarh in the Samastipur Sub-

other adjoining sites and the discovery of the black (Gaya) stone image ranging from the Gändhära School to the Eastern School of Mediaeval Sculpture discovered from Bihat, Birpur, Naulägarh and Jayamangalägarh point to the existence of a big ancient establishment in this part of the country. These finds unmistakably show that Jayamangalägarh and Naulägarh were two important ancient Buddhist sites.

From the surface-finds of the rampart area a large number of N. B. P. (Northern Black Polish) pieces; near—N. B. P. glazed pottery pieces; grey pottery pieces; a fine piece of polished stone and various kinds of beads and terracottas have been collected which, taken together, indicate that Naulägarh had acquired much prominence during the Buddhist period.<sup>2</sup> In this connection, it is significant to note that a black stone image of Bodhisattva in Gändhära style has also been discovered there.

The Naulägarh inscription No. 2 (11th-12th century A.D.) is another brilliant discovery<sup>3</sup> and is unique in the sense that it gives an idea about the existence of a Buddhist vihāra for the first time in North Bihar or Tirabhukti. The purpose of this inscription appears to record the erection of a monastery.<sup>4</sup> Though we have references to ten Buddhist monasteries in Monghyr (e.g. Rajaonā, Urena<sup>5</sup> etc.), we have had no information about the existence of any such site on the northern

Division of Darbhanga district, about 14 miles to the east of Jayamangalagarh.

<sup>1.</sup> Ibid. No. 2, p. 1.

Ibid. Nos. 2-3. Specimens of these varieties are preserved in the Jayaswal Archaeological and Historical Society and Museum, G. D. College, Fegusarai (Monghyr District).

<sup>3.</sup> Ibid. No. 1, p. 10, pl. 3; No. 2, p. 6.

Deciphered and edited by Prof. R. K. Choudhary (vide—Ihid. No. 2, p. 7).

Watters, On Yuan Chwang, ii, p. 178; Eeal, ii, p. 186; Wadde, "Discovery of Buddhist remains at Uren" in JASB, Vol. 1. 1892;
 G. D. College Bulletin Series, No. 2, p. 8.

side of the Ganga before the discovery of this inscription. We, however, know that there were some important religious centres where the Chinese travellers flocked to pay their homage. Of these Sin-che temple was the most important centre which was visited by at least four Chinese travellers.\(^1\) Sin-che temple lay somewhere between the Anguttarapa region\(^2\) (Anguttarapa Janapada) and the Kusi country. An important Buddhist centre in the beginning, it later on developed into a vihara,\(^3\) and, "the establishment of the Pala political power in Naulagarh was followed by the establishment of a vihara there\(^4\). Various mounds at Naulagarh, besides the fortification area, definitely point to the existence of viharas and other establishments.

The whole area of Jayamangalagarh is dotted with mounds and the place seems to have been the religious centre of the ancient rulers of Naulagarh. There is still a temple of the goddess of Jayamangala, probably the Tantric deity, and on every Tuesday and Saturday people assembled there to worship the goddess. It was regarded as one of the most important puthas of India.<sup>5</sup>

A Siamese Buddhist traveller who came to Jayamangalägarh in 1936-37 to pay a visit to the sacred Buddhist shrine pointed out that in ancient times it was a sacred Buddhist place frequently visited by the pilgrims from China and Siam. According to him, the place later became the centre of Täntric Buddhism. He also referred to the Siamese Buddhist tradition

<sup>1.</sup> Beal, Life of Hieun-Tsang, pp. xxii-xxxvi.

<sup>2.</sup> According to Buddhist literature, Anguttarapa lay to the north of the Ganga, meaning thereby north Monghyr and North Ehagalpur (Begusarai, Saharasa and North Puraea). It was a small Janapada and is even today represented linguistically by the Eastern variety Maithill (vide-Vidyalankara and Mehta, Bihar, p. 12; Watters, i. p. 382). Also see G. D. College Bulletin Series, No. 2, pp. 15-16.

<sup>3.</sup> Ibid. No. 2, pp. 9-10.

<sup>4.</sup> Ibid. 10.

<sup>5.</sup> Ibid. 11.

which records the establishment of numerous caityas and stūpas at the place.¹ Whatever his contention, the fact remains that Jayamangalagarh is still regarded as a very important centre of Tantric cult and attracts Tantrikas from different parts of the country. Recently a Bengali and a Nepalese Panditas came over and practised Tantric rites there for three years continuously.²

Local tradition also avers that this place has been visited by a host of Siamese and Chinese travellers.<sup>3</sup> It is very likely that after the Pāla period this place became an important centre of Sakti cult. Moreover, we know that the Tāntric cult was a continuation of Tāntric Buddhism and the Pīṭha came to be established later.<sup>6</sup>

The Barantapura Caṇḍīsthāna inscription is yet another important discovery throwing light on the state on Buddhism in Mithilā. Temples at Barantapura and Rahota (in Saharasa) were built by some Buddhists in about 1100 A. D. The inscription refers to Sarvasimhadeva, adorned with every virtue and the joy-bestowing moon of the lotus-lineage of Buddheśa<sup>5</sup>. The Bongãon copper-plate inscription (in Bongãon, District Saharasā) of Vigrahapāla III is yet another important document which says that the village Vasukavartta in the Hodreya Viṣaya of Tīrabhukti was granted in the name of Lord Buddha with the specified privileges in accordance with the bhūmichidranyāya in favour of a Brāhmaṇa<sup>6</sup>. It clearly shows that the

<sup>1.</sup> Ibid. p. 11. There are still four undisturbed mounds there popularly known as Daityūdīha. One of these mounds is certainly a stūpa and the other a caitya.

<sup>2.</sup> Ibid. p. 14.

For the list of Chinese travellers who visited North Bihar, see Itid. p. 16.

For a description of the images of different gods and goddesses, see Ibid, pp. 18-19.

<sup>5.</sup> R. K. Choudhary, Inscription: of Bihar, Intro. 20, p. 127:
"श्रीमन्माहेश्वरी वरकव्य सिक्तिया विराज बुद्धेश वंशस्य सदाचन्द्रराज श्रीमद्
सर्व्यांसिंहदेव विजयी"

<sup>6.</sup> Ibid. Intro. pp. 13-14.

Päla kings, though themselves Buddhists, showed toleration towards other sects and bestowed gifts on them. Besides these, many other inscriptions in Bihar of the Päla period clearly show that Buddhism was then a dominant force.

It will not be out of place to mention here a few words about some of the important stray finds made at different places in the locality, for they have a strong bearing on the Buddhist cult in North Bihar. A small black stone image, found in village Bihat (near Teghra Station on the N. E. Railway), belonging to the Gāndhāra school, as is evident from its head-dress, probably represents the Buddhist art in the Gupta period<sup>1</sup>.

We have another very fine image of standing Buddha with the image of Buddha on all sides, in various mudras. It bears an inscription at the pedestal which is the famous Buddhist mantra<sup>2</sup> as found on other similar images of the period. Palaeographically it can be placed in the ninth century A. D. It is significant, for the Buddha is represented here in most of his various mudrās<sup>3</sup>. A similar image in black stone with the same inscription is preserved in village Sāmho in Begusarai Sub-division and is now worshipped by the villagers<sup>4</sup>.

A rare image of Avilokitesvara Buddha in black stone bearing an inscription, was discovered recently in Lakhisarai (Monghyr District)<sup>5</sup>. Avilokitesvara is all compassionate

<sup>1.</sup> G. D. College Bulletin Series No. 2, p. 20.

This image is now in possession of SrI Bisheshwar Narain Singh of Regusarai. For the inscription, see *Ibid*, pp. 20-21.

For the description of the various mudrās of the Buddha, see
J. N. Banerjea, Development of Hindu Iconography (2nd Ed.);
G. D. College Bulletin Series No. 2, pp. 20-22; N. K. Bhattasali,
Iconography of Buddhist and Brāhmaņical sculptures in the Dacca
Meuseum, pp. 16-19.

<sup>4.</sup> G. D. College Bulletin Series No. 2, p. 22.

It is now preserved in Ashutosh Museum, Cal. Univ. (vide— Modern Review, 1951, p. 377).

Bodhisattva. It looms large in the varied pantheon of Northern Buddhists as a Bodhisattva is said to have emanated from the Divine Buddha. Ava signifies active energy. Thirtyone sadhanas are enumerated for the worship of his different forms1. Iconographically, the image is rare as it is one-faced and a-seated. The Pala rulers of Bengal and Bihar were Buddhists and the Buddha was regularly invoked. This innovation was responsible for the depiction of the Buddha and Bodhisattvas in the most developed Mahāyāna form, and of all the various types the image of Aviloketesvara was most important during this period. Mahāyānism influenced Vaisnavite art and gradually there was a blending of the older Bhagavata class of Vaisnava images and the Lokesvara of the later Mahayana School of Buddhism<sup>2</sup>. Palaeographically, the inscription may be assigned to the twelfth century when the Pala Empire under Gopāla III had already begun to show signs of crack3.

Remains of a Buddhist Stupa have also been discovered from Gorodih (Purnea) and numerous valuable objects of Buddhist antiquities in the Madhepura Sub-division (of Saharasa district) have been practically washed away by the Kost floods of which we have unfortunately no traces left now. Recently, different images of the Buddha in different mudrus were found in Mathiahi, a Railway Station on the Saharasa-Madhepura line (now N. E. F. Railway). Moreover, numerous Buddhist shrines and temples in North Bihar are lying buried under the deep water of the Kost river. Several Buddhist images have recently been found in Mehisi

B. Bhattacharya, PAIOG. Cal. 1922, pp. 285-86 (vide— Sādhanamāla).

R. D. Banerjee, Eastern School of Mediacoal Sculpture, p. 96; 2500 years of Buddhism, Chap. XI; R. K. Choudhary, Bihar, The Home Land of Buddhism, Chap. IV; G. D. College Bulletin Series No. 1, p. 15.

Ibid. No. 2, pp. 23-25. At Naulagarh the images of Vişnu and Fodhisattva have been found side by side, Ibid. No. 1, pp. 10, 15; Buddhucaryy2, Intro. 12-14.

<sup>4.</sup> For details, see Arch. Surv. Ind. Rep. 1903-04.

village, an old seat of the Maithila Brahmanas (Saharasa district).

The district of Purnea also abounds in Buddhist relics. the identification of Paundrayardhana or Pundrayardhana with portions of Purnea and Malda are to be relied upon, then Yuan Chwang's visit to that place via Kajangal is remarkable. According to Wilson<sup>1</sup>, the ancient kingdom of Pundradesa included the districts of Rajshahi, Dinajpur, Rangour. Malda, Bogra and Tirhut. The country is said to have been situated between the rivers Mahananda and Karatova. This boundary conforms to that of Tirhut or Tirabhukti in ancient times which also included a part of the district of Purnea<sup>2</sup>. Linguistically, eastern Purnea still forms an inseparable part of Mithila. That the entire area right from Mithila or Tirhut down to Kajangala or Rajmahal was dotted with Buddhist shrines and monasteries hobbing with life, along with Deva (Brahmanic) temples, is clear, beyond doubt, from the accounts of Yuan Chwang3.

In Sultaganj, in the district of Bhagalpur, Buddhist remains were discovered as far back as 1864. There is a singular mass of granite towering abruptly to the height of about a hundred feet from the bed of the river Ganga, known as Jaugirah, surmounted by a small stone temple of the deity Gaibinatha, a form of Siva. The face of the rock is covered by a number of bassi-relievi, most of which are Hindu and include repre-

<sup>1.</sup> Visnu, p. ii. pp. 134, 170.

Also cf. B.C.Law, Historical Geography of Ancient India, pp. 246-48, Cunningham, Ancient Geography of India, pp. 549-50; N. L. Dey, Ancient Geography, pp. 161-162, 154-55; D. C. Sirkar, Studies in the Geography of Ancient and Mediaeval India, p. 94.

<sup>3.</sup> Watters, On Tuan Chwang, ii, pp. 182-83; Cunningham, op. eit. pp. 547-48; N. L. Dey, op. eit. p. 83; JRAS, 1904, pp. 86-88. Cunningham takes Kajangala to be Rajmahal while Dey identifies it with Kajra, one of the stations on E. I. Ry. in the district of Monghyr. Three miles to the south of this place, there are still many remains of the Buddhist period and also many hot springs.

sentations of Ganesa, Hanumana, Kṛṣṇa, Rādhā, Vāmana, Ananta sleeping on a snake, Siva and other Purāṇic deities. But, there are a few which are decidedly of Buddhist and Jaina origin. The Buddhist figures, mostly Buddha in the meditative posture, occupy more centrical positions than the Hindu ones and appear to be more worn away than the latter; both circumstances affording conclusive evidences of the place having been originally a Buddhist sanctuary which the Brāhmaṇas have propitiated to themselves since the downfall of Buddhism. A Jaina temple still exists on one side of the rock to which a few pilgrims occasionally come to offer their adoration to Pārsvanātha, the twenty-third teacher of the sect<sup>1</sup>.

Of the relics collected by Harris, in course of his excavations at this place, the most important appears to be a colossal figure of Buddha (now in the Birmingham museum) which was found lying on a side of the hall. The statue weighing nearly one ton is of copper and seems to have suffered no injury from the hands of the destroyer, except the mutilation of the left foot across the ankle. The figure bears a close resemblance to the sand-stone statues largely found at Sāranātha. It stands in abhayadūna mudrā. Besides, the articles numbering more than fifty-four discovered at this place unmistakably point to the building being a large Buddhist monastery or vihūra such as existed at Sāranātha, Sānchī, Bodhagayā, Manikyāla and other places.

Though we know nothing of the history of this vihāra, it is nonetheless evident from its extent and the style of its construction, that at one time it was a place of great repute and the resort of innumerable pilgrims. "But its glory set a long while ago, and even the name of the place where it stood is now lost in obscurity. The present appelation (Sultanganj) is quite modern, not more than two or three centuries old, and is due to a prince of the house of Akbar"<sup>2</sup>. We have no mention of this monastery in the account of Fa-Hian. Yuan Chwang no doubt talks of the ruins of several large monas-

<sup>1.</sup> JASB. xxxiii ( 1864 ), p. 360.

<sup>2.</sup> Ibid, p. 369.

teries in the neighbourhood of Bhagalpur but gives no clue to this important monastery. It may, therefore, be presumed that it had been ruined or forsaken, or atleast had fallen into decay, before the coming of Yuan Chwang. "The inscription on the minor figures, in the Gupta character of the third and fourth century, show that the vihūra with its chief lares and penates had been established a considerable period before that time, probably at the beginning of the Christian era or even earlier, for Campā (modern Bhagalpur) was a place of great antiquity and the Buddhists took possession of it very early as the capital of Eastern India and established many vihūras and caityas in and about it". Though most of them have been destroyed by the cruel ravages of time, there are yet Buddhist monuments of yore in the vicinity.

Finally, these structures are models or miniature representations of sepulchral monuments, and they owe their origin to an injunction in the Buddhist scriptures which recommend the dedication of such monuments as an act of great religious merit. Hence they have engaged the earnest attention of the followers of Gautama from an early age, and many are the ruins in India which now attest the lavish expenditure which some of its former kings and princes incurred in raising them in a manner worthy of their ambition<sup>2</sup>.

Very recently pieces of Buddhist art were discovered in course of a trial excavation conducted in the Chaugamā village under the Bahera P. S. (in Darbhanga Sadar). The site is full of ancient mounds. The excavation has brought to light the existence of a beautiful complete structure of a temple, perhaps the only specimen of a temple-architecture in Mithilā³. The temple contains an image of Varāha, and is a difinite indication of the Buddhist art in black stone in the Gupta period. A gorgoyle with faladhari belonging to the ninth century A. D. of the type that is lying in the Patna Meuseum has also been discovered. Some exceptionally beautiful relics,

<sup>1.</sup> Ibid, p. 369.

<sup>2.</sup> Ibid. p. 371.

<sup>3.</sup> Inscriptions of Bihar, Intro, 18.

#### 140 STUDIES IN JAINISM AND BUDDHISM IN MITHILX

metal images, Asvamedha type of bricks etc. belonging to the Gupta period have also been unearthed<sup>1</sup>. The whole village of Bahera is dotted with mounds. Within a redius of fifteen to twenty miles there are no less than fifteen mounds of considerable importance and some of them are associated with the ancient Buddhist sites<sup>2</sup>.

Recently a red stone life-image of the Buddha, weighing about 30 mounds, belonging to the Gupta period, has been discovered in a village near Pandaul in Madhubani Sub-division of the district of Darbhanga<sup>3</sup>. A few years back, a big image of the Dhyani Buddha was unearthed in a field to the west of the tank, said to have been dug by order of Maharāja Bhairava Simha of the Oinavāra dynasty of Mithilas in village Jarahatiya in Madhubani Sub-division. The image also bore an inscription on the pedestal, but it was too blurred to be deciphered. Maithila scholars believe that it was an important Buddhist site in ancient times. Alongside the famous Kamaladitya temple in village Andhra-Tharhi (in Madhubani Sub-division), constructed by Śridhara, the Prime-minister of Nanyadeva, the founder of the Karnata dynasty of Mithila (1097 A. D.)6, a pillar with the inscription Magaradhaja Jogi 700 (probably of the 12th-13th centuries) was also found<sup>7</sup>.

<sup>1.</sup> R. K. Choudhary, "Discoveries in North Bihar" in JBRS, Vol. XLIII, pp. 365 ff.

<sup>2.</sup> Ibid.

For this piece of information I am endebted to my esteemed friend,
 Śrī Tilak Nath Mishra, B. A., B. L. dealer in antiquities.

<sup>4.</sup> HM, Chap, VI.

<sup>5.</sup> P. Jha. op, eit, pp. 92-93.

<sup>6.</sup> HM, Chap. V.

<sup>7.</sup> P. Jhã. ep. cit. p. 104. This inscription has been found in different parts of Bihar, U. P., Orissa, C. P., and Rajputana. According to some, Magaradhvaja was a Saiva teacher having 700 followers all over India (cf. Inscriptions of Bihar, Intro. 19, fn. 4; Also see Supra. Chap. II) It is possible that when the Buddha was admitted as an avatăra into the fold of Hindu pantheon, the Saivas claimed it as their own.

Magardhaja Jogi means Makardhvaja Yoga but the true import of the figure "700" is not clear. Maithila scholars believe that the inscription probably refers to the seven hundred Buddhist samphas or Mathas in the region, for it is also known to be an ancient Buddhist site.

#### Conclusion:

From the above survey it is clear beyond doubt that inspite of the wordy duel, sometimes culminating in bloodshed, Brahmanism and Buddhism flourished side by side in Mithila, though in the course of a few centuries the latter lost its hold on the soil. But the process of borrowing and intermingling never stopped. The Hindus borrowed from the Buddhists goddesses like Mahāchinnatārā. Tārā. Manasā. Chinnamastā symbolising the Sakti cult. The Buddhists, on the other hand, absorbed Hindu gods, like Yaksesvara, Gandhari, Dhyana, Aparājita and others2. It is true, the latest form of Vajrayāna weakened Buddhist influence on every aspect of Indian life, but it is also true that it has left a permanent mark on the culture of India. The Hindus in later years reconciled to their viewpoint by accepting the Buddha as the tenth avatara and put a finis to the age-old controversies and bitter wranglings<sup>3</sup>. The Hindu faith has obsorbed the best of its ethics. "A new respect for life, kindness to animals, a sense of responsibility and an

Ibid, p. 104. My esteemed friend, Prof. Rama Kanta Jha, M. A. B. L., of R. K. College Madhubani informs me that besides the life-image of the Fuddha there are a big door-frame of iron and numerous Buddhist remains lying scattered over the entire area. These remains tend to indicate that there must have been a big monastery or Matha as most of these objects are still lying half burried and can be seen from the dih. For other Buddhist sites in Mithilt and the adjoining tracts, see Inscriptions of Bihar, Intro, 11 ff; writer's forthcoming book, History of Mithila, Vol. II. App. D.

<sup>2.</sup> R. K. Choudhary, Bihar, The Homeland of Buddhism, pp. 139-40.

<sup>3.</sup> For other details, see Supre, Chap. V.

#### 142 STUDIES IN JAINISM AND BUDDHISM IN MITHILX

endeavour after higher life have been brought home to Indian mind with renewed force. Thanks to Buddhist influences, the Brahmanical systems have shed those parts of their religion which were irreconcilable with humanity and reason.

<sup>1.</sup> Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol. I, pp. 608 ff.

#### CHAPTER V

### The Last Phase

#### Introduction :

The main phases in the development and growth of Jainism and Buddhism from their earliest appearance in Mithilā till the advent of the Muslim rule may be roughly indicated. The notion that Mithilā was not in the least affected or influenced by these religions is thoroughly erroneous as we have conclusively shown in the preceding pages. Like all other parts of India, the land of Mithilā was also for a long time under the spell of both Jainism and Buddhism though the latter was more forceful and militant in character. The greatest influence may yet be seen in the daily life of the people, which speaks of the gradual synthesis of these systems of thought, so largely responsible for the emergence of a new force that ultimately dominated the general run of life in this most orthodox land.

# The Last Phase of Jainism in Mithila:

It is true that Hinduism, Jainism and Buddhism at times clashed violently with one another but so far as the conduct of their followers was concerned, it is now fully admitted by scholars that the systems are really not antagonistic, but complimentary to one another. Moreover, these clashes instead of spelling a curse really proved a great boon to Indian thought which was greatly enriched by the sparkling genius of a large number of euridite and varsatile thinkers and scholars who advanced new logic in order to refute the views of their opponents. The wordy duel continued for centuries and contributed most to the development and growth of Indian logic and philosophy. In this great intellectual war-fare Mithila's contributions are really superb and second to none.

The notion that Jainism arose out of Buddhism or that it was founded by Mahāvīra, a contemporary of Buddha, has now been proved to be erroneous. On the other hand, the origin

of Jainism can be traced back to the Vedic age. As we have shown in the preceding pages1, the Rgveda glorifies a class of ascetics known as Vatarasana Munayah i.e., the wind-clad sages. They have also been frequently referred to in the Atharvaveda, and the rest of the Vedic as well as later literature. Their leader was Keśi who has been identified with Rsabha Deva described in the Bhagavata Purana as a saint belonging to the class of Vatarasana Munis, the first Jaina Tirthankara of that name2. It is thus clear that the Sramana Munis and the Vedic Rsis flourished side by side in the earlier ages of our history. Notwithstanding the differences in their ideals and practices, they were equally honoured by the people. Their difference in approach to worldly problems lay in the fact that while the Vedic Rsis valued material prosperity and developed elaborate system of prayers and rituals to achieve their end, the Sramanas stressed upon the transitory nature of all worldly belongings and pleasures, and as such condemned sacrificial rituals and emphasised the suppression of inner passions like love and hatred. The word Brahma originally meant a "prayer" or "sacrifice" and one who practised them was called a "Brāhmana" whereas a "Śramana" endeavoured to conquer the self and pacify all violent feelings (samana). Inspite of marked rivalries and intolerance between the adherents of these two schools, they were yet objects of great reverence for the common people, and the terms Rsis and Munis gradually became synonymous and interchangeable. Later, the Sramanas themselves began to claim that they were the true Brahmanas.

The school of Śramaṇas had its stronghold in Eastern India, particularly Bihar. Amongst the Śramaṇas grew numerous kinds of ascetic practices and ideologies and as such they were split up into various branches. The Jaina texts refer to no less than 363 of them. We have mention of quite a few in the Pāli texts also. The sects had in Mankhali-gosala, Prakuddha Kātyāyana and Ajitakesakanbli some of their most

<sup>1.</sup> Supra, Chap, III.

<sup>2.</sup> JBRS, XLIV, p. 2.

important leaders. One of these organisations to attain particular celebrity was Niggantha or Nirgrantha. This name was probably substituted for Vātarasanā Munis in the time of Pārsvanātha about 250 years before the rise of Mahāvīra who is also called Niggrantha Nātha-putra<sup>1</sup>.

Mahāvira and Buddha, however, gave a definite shape to the Sramaņa ideology, practice and organisation, both in his own way. Both started their ascetic career with the practices which were then current, and soon marked out their own new ways—Mahāvira taking to the extremes to attain kaivalya and Buddha, the Majhimā-patipāda (the middle path) to attain nirvāņa which we have already discussed in the previous chapters.

As constrasted with the Upanisadic thought, Jainism recognises two ultimate realities, the living and the non-living, the latter manifesting itself in the form of matter, space and time. Besides this, the Jaina metaphysics peculiarly enough recognises two other non-living elements—dharma and adharma, thus making motion and static state possible in space. The Jaina system is dualistic like the Sāmkhya system with its own primary elements—Puruṣa and Prakṛti, from which the Jaina ideas, however, differ widely in details. Thus, in contrast to the immutability of the only reality brahma, the Jaina philosophy explains all substances to have a real existence, and existence as characterised by origin, decay and continuity. In other words, it reconciles the seemingly opposite views of Vedānta and Buddhist philosophy, as the latter emphasises the kṣaṇikatva (momentariness) of all existence<sup>2</sup>.

The contributions of Jaina thinkers to the formulation of their moral code are unique and the ten virtues they have propagated are to be found in some form or other in all the societies of the world. Moreover, their contributions to the growth and enrichment of ancient languages of the people and their literature, Präkṛt and Sanskrit, philosophy, sciences such as astronomy and mathematics and art, paintings, sculp-

<sup>1.</sup> Ibid, p. 3.

<sup>2.</sup> For other details, see Ibid, pp. 5-7.

second to none. It has not remained confined to any particular part of the country and its fundamental ideal has been peace and promotion of goodwill amongst all and attainment of supreme knowledge as the highest goal of life.

Coming to the actual state of Jainism in Mithila or North Bihar proper, we find that it was on gradual decline from c. 600 A. D. to 1200 A. D., for during this period we have stray references to the existence of Jaina population in Vaisall and elsewhere. 1 But, after this period there seems to have been a great set-back to this religion in the region as we are surprised to note that the Jainas gradually forgot their real tradition and the actual birth-place of their prophet, Mahāvira. The tragedy is that some of the Jaina authors betray their colossal ignorance of the place of Mahavira's birth, and distort geography either deliberately or due to their ignorance. Asaga ( eleventh Vikrama samvat ) mentions Kundapura in his work but keeps silent over its exact location. Some of the Digambara Jaina works go so far as to refer to Visala as having been situated in Sindhu-visaya or Sindhu-deśa.<sup>2</sup> Thus. according to them, Tirabhukti or Videha lay in Sindhu-visayaan assuption too absurd and far-fetched to merit serious attention.

Madanakīrti, a Digambara Jaina of Ujjayinī, in his small work, Sāsanacatustrinistkā³ describes twenty-six Jaina tirthas but does not include Kuṇḍapura or Kuṇḍagrāma or Vaisālī in this list. Dharmasvāmin (A. D. 1197-1264), a Tibetan Buddhist monk, who visited India in 1234-1236 A. D. passed through Vaisālī in 1234 A. D. He was "told that the inhabitants were in a state of great commotion and panic-stricken, because of rumours (about the arrival) of Turushka troops".4 He found a "stone-image of Ārya Tārā" and "a female lay-

<sup>1.</sup> Supra, Chap. III.

<sup>2.</sup> Y. Mishra, op. eit. pp. 230-31.

<sup>8.</sup> Quoted, Ibid. p. 231.

<sup>4.</sup> Biography of Dharmasvamin, ed. G. Roerich, pp. 61-62, 98.

supporter was seen staying in the street". But he does not say anything about the Jainas there. It clearly shows that there was no Jaina population worth the name there.

A century later, Jinaprabha Sūri, in his *Tirthakalpa* (A. D. 1332) says that an image of Vira was at *Kuṇḍagrāma*<sup>2</sup>. While giving lists of famous Jaina tirthas of the time he mentions Kuṇḍagrāma twice<sup>3</sup>, but devotes no independent chapter to the birth-place of the last Tirthankara.

The destruction of the main city of Vaisālī sometime in the sixth century A. D. as testified to by Yuan Chwang and its desertion in c. 600 A. D. as proved by the archaeological excavation in 1950 of the Garh area, was largely responsible for the decline in the fortunes of Vaisālī as a Jaina centre and also due to frequent changes in the river beds at Vaisālī. By this time Śrāvastī and Pāṭaliputra were also in ruins which must have told heavily upon the trade-route from Śrāvastī to Pāṭaliputra via Vaisālī. With the commercial importance of this intermediate city gone, the mercantile Jaina community of North Bihar must have been hard hit and the decline that followed subsequently in the economic prosperity (besides political reasons) was partly responsible for the migrations of the people of Vaisālī to places like Nepal, Burma, Tibet and Ladak.4

The diversion of Jainism towards South and West India was no less responsible for this gradual decline of Vaisālī, with the result that the Jainas lost all contact with the birth-place of their prophet, which soon lost all its glorious traditions. The Jaina munis, authors and thinkers also went to the court of these South and West Indian kings to receive their patronage.

<sup>1.</sup> Ibid, p. 61.

Tirthakalpa, ed. by D. R. Bhandarkar and Kedarnath, Bib. Ind. Series, 1942, pp. 286-87.

<sup>3. 1</sup>bid, pp. 8, 286. For the lists, see pp. 8, 282-87.

<sup>4.</sup> Y. Mishra, ep. eit. pp. 232-233.

## 148 STUDIES IN JAINISM AND BUDDHISM IN MITHILA

The growth of Buddhism and Brähmanism in North Bihar during this period also led to the mass-scale migrations of the Jainas from the place of its birth towards South and West<sup>1</sup>.

The Muslim conquest of Bengal and Bihar registered the last blow to its already tottering edifice. The new conquerors persecuted not only the Buddhists but also the Jainas. The finale came when the Hindu kingdom of Tirhut was conquered by Ghiyasuddin Tughlaq in 1324 A. D.<sup>2</sup>.

With the coming of the Muslims, Islam gradually replaced both Jainism and Buddhism in the Vaisāli area. During the period 1434-1495 A. D. Sheikh Muhammud Qazin of the Shuttari Order preached Islam at Vaisāli and later his mausoleum was erected on a high Buddhist stūpa in that village<sup>3</sup>. "This and the additional emphasis in the succeeding age on sea-trade (from A. D. 1498 onwards) and the possible changes in the course of the Gaṇḍaka river making Vaisāli distant from the river bank must have discouraged the Jainas from taking interest in Vaisāli". 4

Thus, while Jainism was unfortunately completely fading out in North Bihar, it witnessed great revival in South Bihar in this and the subsequent periods, as is clear from the study of several inscriptions belonging to this period found in Jaina shrines in South Bihar. Strangely enough, not even one Jaina inscription is found north of the Gangā during this period. In South Bihar, their centre of intense activity evolved round Rajgir-Pāvāpurī-Bihar Sharif area. Rajgir or Rājagrha had been a Jaina tīrtha since the days of Mahāvīra. In the beginning of the thirteenth century (1203 A. D.) the Jainas came

<sup>1.</sup> For details, see Supra, chaps. II and IV.

<sup>2.</sup> For details, see HM, chap. viii.

<sup>3.</sup> M. H. Kuraishi, Ancient Monuments in Bihar and Orissa, 1931, pp. 26-27.

<sup>4.</sup> Y. Mishra, op. cit. p. 235.

<sup>5.</sup> Vide-P. C. Nahar, Jaina Inscriptions (Jaina-lekha-Saingraha) Vols. I-II.

to be associated with Pawapur or Pavapuri when an image of Mahavira came to be installed there.

Madanakīrti (second quarter of the thirteenth century) refers to Pāvāpurī (with the image of Srī Vīra Jina) as one of the twenty-six Jaina tīrthas of his time<sup>1</sup>. Jinaprabha Sūri (A. D. 1332) devotes two full chapters to Pāvāpurī. It is thus clear that the status of Pāvāpurī as a sacred Jaina Tīrtha (where Mahāvīra is believed to have attained nīrvāņa) had well been established by the fourteenth century.

It appears that after the establishment of this nirvana tirtha. the Jainas made serious endeavours to find out the location of their master's birth-place2, who was known to them as the son of the Jnatrika leader of Ksatriya-Kundapura or Kundalapura and the maternal son of a Licchavi chief. The Digambara Jainas identified this place with Kundalpur near Nalanda3. The Svetambara Jainas, on the other hand, found out a village, Lachwad or Lachuar in south Monghyr as Mahabirth-place. Thus, Kundalpur near Nalanda and Lachuar in south Monghyr came to be regarded in course of time as the birth-place of the last Tirthankara by the Digambaras and the Svetāmbaras respectively. They came to be regarded as the Jaina places of pilgrimage and several temples and dharmasālās were built up over there. Thus, these places sprang up overnight as Kundalapura whereas the actual birthplace was completely forgotten by the Jainas. This is further confirmed by a Svetambara Sanskrit text, Tirthamalacaityavandana (17th century)4 which gives seventy-six names of ancient Jaina Tirthas, partly mythological and partly genuine. but omits Vaisāli or Kundapura. In other words, these genuine tirthas were gradually pushed into oblivion and no body in the Jaina hierarchy cared to find out their exact location.

<sup>1.</sup> Tirthakalpa, chaps. 14 & 21, pp. 8, 41, 282, 287 etc.

<sup>2.</sup> K. Bhujbali Sastrī, Jaina Siddhanta Bhaskara, Vol. 10, p. 60.

<sup>3.</sup> Ibid.

Charlotte Krause (ed.), Ancient Jaina Hymns, Scindin Oriental Series No. 2, Ujjain, 1952, pp. 52-64, 118, 127, 133.

#### 150 STUDIES IN JAINISM AND BUDDHISM IN MITHILA

Fortunately for Vaisall, its ancient glory as the birth-place of the last Tirthankara was revived in 1948 after a complete neglect of several centuries and since then it has been attracting large numbers of Jaina visitors, throughout the year and particularly on the 21st April (Caita sudi 13) of every year partly through the co-operation of the Government and partly through the efforts of the Vaisali Samgha<sup>1</sup>.

#### The Last Phase of Buddhism in Mithila:

Like Jainism, Buddhism had also its stronghold in Vaisālī, though its home lay in south Bihar. Its importance can be seen from the fact that the Buddhist texts give us a description of eight of its famous caityas which the Licchavis had given as presents to the Buddha. The recent excavations on the site have also confirmed the literary evidences bearing on the popularity and influence of Buddhism in Vaisālī and elsewhere in North Bihar which we have fully discussed in the preceding chapter.

The Chinese accounts make it clear that by the time Jainism had lost its force in Vaisali. Buddhism was yet a dominant religious force. During the time of Fa-hien's and Yuan Chwang's visit, there were large numbers of vihāras, remains of Ambapāli's garden, Bhikşus and other places of Buddhist importance, though most of them were now in a dilapidated condition and almost in ruins. Later the Buddhists, like the Jainas, seem to have migrated to south Bihar where the universities of Nālandā, Vikramašilā, Odantapura and Vairāsana attracted thousands of pupils to their fold. Moreover, the emergence of Brahmanism in full swing by this time demoralised them to the extent that they found a safe place in their sanctuaries to escape the Brahmanic onslaughts. Thus, from the sixth century A. D. we find that the influence and popularity of Buddhism in North Bihar was almost gone, and it was from Magadha, their stronghold, that they directed their attacks against the Brahmanic logic and thought.

For details, see J. C. Mathur & Yogendra Mishra (ed.), Hemage to Vailalt, Valsalt, 1948, pp. 185-204.;

Notwithstanding this total decline in the fortunes of Buddhism in the region north of the Gangā, it must be said that their contributions to the rise, growth and tremendous development of Indian logic and philosophy in the following centuries and earlier have been most significant. Their contributions to ancient language and literature, art, paintings, architecture and sculpture and finally to the growth of democracy have been equally brilliant<sup>1</sup>, which may yet be seen all over the country including Mithilā.

But, the story of the last phase of Buddhism is quite interesting. The incorporation of the Buddha into the cosmopolitan and ever-expanding Brahmanic pantheon<sup>2</sup> as one of the ten incarnations in which Lord Visnu comes down on earth at different times, by the orthodox Brahmanas, who were at one time the severest critics of the Buddha and his new Order finally put a finis to the long, long story of the bitter wordy duel and violent wranglings between the adherents of the two opposite schools of thought. The Vārāhapurāna (chap. 47) says that as a result of the observance of the vow of Buddhadvādašī king Suddhodana had as his son Lord Visnu in the form of the Buddha3. Similar festivals in honour of other incarnations of Visnu to be performed in different months of the year are also described. But, it is not known when and where they were or are in vogue. As a matter of fact, Buddhism, in its essence was not hostile to Brahmanism and, therefore, it is not surprising to find that the Buddha later came to be

For details see Satkari Mookerjee's articles in JBRS (Buddha Jayanti Special Issue, Vol. I), 1956, pp. 159-72; A. S. Altekar's papers, 1bid, pp. 113-27; Vol. II, pp. 333-41.

JBRS. ( Ruddha Jayanti Special Issue Vol. I ), 1956. pp. 33-34.

<sup>3.</sup> Also see Hemādri's Caturvarga-cintūmaņi (third quarter of the thirteenth century), Vratakhanda, Bib. Indica Series, No. 1, pp. 1037-38; Lakṣmīdhara's Krtyakalpataru (second quarter of the twelfth century A. D.), Gaekwad Oriental Series, pp. 331-32. The Buddhadoādasī falls on the twelfth day of the bright half of the month of Śrāsana.

worshipped as an incarnation by the followers of the Brahmanic faith.

Thus a revaluation of the testimony of foreign scholars, inscriptions and contemporary digests makes it clear that with the advent of the thirteenth century A. D., Buddhism was but the last flicker of the lamp, and its old moorings were gone. The Buddhists tried to cope with the changing times and successfully brought in a reformation. Mahāyāna Buddhism was now replaced by Tāntric Buddhism and Sahajiyā Buddhism. Tāntric Buddhism, as we have shown in the preceding chapter, led to further decline and fall of Buddhism in India. And, the process of this disintegration could not be checked inspite of strenuous efforts of Ācārya Atīśa of the Vikramaśilā University, who expelled the Tāntric teachers like Naţekana and Vajrapāni from the monastery of Vikramaśilā in order to maintain the purity of Mahāyāna Buddhism.¹

The birth of Sahajiyā Buddhism was indeed an expression of revolt against ritualism and formalism and an aversion to scholarship. The leaders of this new sect within the Buddhist fold further attempted to accommodate the lower classes of the community who had by now been completely cut off from this Order. On the basis of the songs in the Caryūpadas, regarded as the earliest form of the Bengali and Maithili literatures, it can safely be presumed that the Sahajiyās had successfully communicated their thoughts to the intelligentsia of the time. The introduction of Sahajiyā Buddhism and the recognition of the Buddha by the Brāhmaṇa legists clearly suggests the revival of Buddhism in Bihar, Bengal and Uttara Pradesa during the early mediaeval period and after.

A perusal of the literary works of the twelfth century convinces the readers that Buddhism by this time was not disparaged by the Brāhmaṇa community and the followers of Brāhmaṇism, barring a few exceptions. Srīharṣa and Lakṣṃidhara assigns an honourable place to the Buddha in the Brāhmaṇical

For details see, B. P. Majumdar's paper in JBRS (Buddha Jayanti Special Issue, Vol. I), pp. 180-82.

pantheon. In the Naisadhacaritam<sup>1</sup> the Buddha is regarded as an incarnation of Viṣṇu. Lakṣmīdhara in his Kṛṭyakalpataru<sup>2</sup> prescribes that the Buddha is to be worshipped on two occasions: (i) on the first of Caitra and the seventh of Vaišākha—both time along with other deities. We have further details to be performed on these occasions. Moreover, the Buddha had long been recognised as an avatāra of Viṣṇu in the Matsya<sup>3</sup>, Bhāgavata<sup>4</sup>, Garuḍa<sup>5</sup>, Linga Purāṇas<sup>6</sup> etc. besides the Vārāha Purāṇa quoted above.

Coming to North Bihar, we find that Buddhism continued there in some form or other till the thirteenth century A. D. Dharmasvāmī worshipped an image of Tārā in Vaisālī. Tārā had been a famous Buddhist deity since this period. A work called Vajravalī opens with an invocation to God of thunderbolt. It gives details of a rite called Vajravrata. Tārā, Mārīci and others are also armed with Vajra. That Tārā became a famous Buddhist deity is evidenced by a painting of the twelfth century A. D. We find among the inscribed miniature paintings of the two palm-leaf mss. a mention of "the Tārā of Vaisālī in Tīrabhukti". In this connection the Buddha-image in Vaisālī is remarkable as he is seated in the Vajrāsana pose<sup>10</sup>.

Ed. Handiqui, Canto, xxi, 88; cf. Śūnyātmavāda, Vijñānasāmastya and Sākāratāsiddhi in X, 87 and Tārā in xxil, 136-

<sup>2.</sup> Krtyakalpataru, vol. iii (Niyatakālakānda), Gaekwad Oriental Series, vol. cxi, p. 388.

<sup>3. 47, 247, 285-7.</sup> 

<sup>4.</sup> I, 3; II, 7, 37; VI. 8, 19.

<sup>5,</sup> I. 202.

II. 48, 31-32 etc.; R. C. Hazra, Studies in Purăție Records, p. 41.

<sup>7.</sup> Biography of Dharmasvamin, p. 42.

<sup>8.</sup> ASB-MSS No. G-3855.

<sup>9.</sup> ARASI., 1903-04, p. 82.

Ibid. pp. 216 ff; also cf. JASB. VI. pp. 128-38 (extracted from the Journal of Mr. J. Stephenson).

### 154 STUDIES IN JAINISM AND BUDDHISM IN MITHILA

It is true that Buddhism, as a religion, had almost declined in Mithila, but Buddha, the new avatara, continued to be worshipped as one of the members of the Brahmanical pantheon in Mithila proper. Candesvara, the versatile scholar-Prime minister of Harisimhadeva of the Karnata dynasty of Mithila, has in his Krtyaratnakara prescribed that the Buddha was to be worshipped on the first day of the bright fortnight of Caitra (tamase Buddhaye caiya namah prakrtaye tatha2). Again, the Buddha was to be worshipped along with the river Gangas on the seventh day of the bright fortnight of the month of Vaisākha. His image was to be erected on that day and then the festivity was to be held consecutively for three days. Dramas were to be staged, dances to be performed and monks to be fed and given books and dress. On these occasions. alms and clothes were to be distributed to the poorer section of the society.

Further, according to Candesvara, the exclusive worship of the Buddha was prescribed on the twelfth day of the month of Srāvaņa<sup>2</sup>. A golden image of the Buddha was to be worshipped on that day and the golden image was to be given away to a Brāhmaṇa after due worship and ritual. The Buddha was neither born, nor received enlightenment nor Parinirvāṇa on any of these dates, but it is well known that the full moon day of the month of Vaisākha is connected with all the three above mentioned events in his life.<sup>5</sup>

But, it seems that all was not well with a section of the Maithila scholars who still struck a discordant note contrary to the general accomodating spirit of the age. Jyotirisvara in his Varņana-Ratnākara (A. D. 1324) denounces Buddhism as "degraded and dangerous" (bauddha pakṣa-aisana ūpātabhi-

<sup>1.</sup> HM, Chap. v.

<sup>2.</sup> Krtyaratnākara, Bibl. Indica Series, p. 105.

<sup>3.</sup> Ibid, p. 160,

<sup>4.</sup> Ibid, p. 247.

<sup>5.</sup> For details, see B. P. Majumdar, op. sit, pp. 171-85.

sana.....) which shows that a section of the Maithilas had not yet reconciled to the fast changing times.<sup>2</sup> From all available accounts, however, it is clear beyond doubt that except a few, the majority of the people had accepted the Buddha as the tenth avatāra of the Hindu pantheon, and worshipped him accordingly.

From the account of the Sufi saints of Bihar given by S. H. Askari<sup>3</sup> in a series of articles, it appears that strangely enough the sufts also chose those very places as their seats which had been in the preceding centuries the strongholds of Buddhism. Sūfīs of all orders like Chistiā, Suhrwardiā, Oadriā, Firdausiā, Madāriā and Shuttāriā contributed to the Islamic mysticism of Bihar. As the Buddhists had promoted a mystic outlook and mitigated the rigours of the caste system it is but natural that the Sūfis should have found a congenial soil for the inculcation of their religion and faith in these areas. The most celebrated Suf1 saint was Hazrat Sharfuddin Ahmad Maneri ( 661 A. H.-782 A. H.). In North Bihar, Sheikh Fattu, Sheikh Burhan and Ismail spread the Islamic religion, and at or near Hajipur lived Syed Muhammad, Syed Ahmad (who died as martyr at Jaruha), Abul Fateh Hidayatullah (at Tankol). Mir Ibrahim Chisti; at Basarh, Sheikh Qazin Shuttari; at Muzaffarpur, Abdur Rahman of Sargyaganj; at Tajpur (Purnea), Sheikh Husain Dhukkurhposh; at Samastipur, Shah Tajuddin and in Darbhanga, Sheikh Shamsuddin Saman Madari, Pir Shah Nazir and Sheikh Tajuddin Madari. Similarly in South Bihar there were hosts of SufI saints preaching Süfism and Islam.

#### Conclusion:

From the above facts we infer centain irresistible conclusions. The teachings of Buddha went against the grain of

<sup>1.</sup> VR. p. 39.

<sup>2.</sup> For other details see HM, p. 374.

JBRS. 1951 (March-June); Historical Missellany, published by the Patna College Archaeological and Historical Society, pp. 46-70.

Hindu psychology and as such could not take an abiding root in India. Hinduism was based on Sabdapramana (the Buddha repudiated all authority Vedas) whereas traditions. The Hindus were metaphysical while the Buddhists showed indifference towards it. The existence or nonexistence of God did not at all interest Buddha as according to him, man was the architect of his own future. Naturally therefore, there is no place for ritualism in Buddhism. Moreover he did not succeed in compelling his hearers or followers to adopt an attitude of suspended judgment on the ultimate question. His conception of Dharma was not sufficiently concrete for practical purposes. The result was obvious. The Buddha gradually came to be deified and Buddhism was very much influenced by the Hindu thought. On the other hand, Buddhism too exercised a great, almost overwhelming influence on Hinduism. It gave birth to neo-Hinduism which absorbed the best elements of Buddhism. It was the result of this influence that the Saivas borrowed the monistic and contemplative elements of Mahavana Buddhism: the Vaisnavas borrowed devotional and humanitarian elements; the Vairagis replaced philanthropic Mahavana Sramanas and the Buddha was given a place in the Hindu pantheon as the tenth avatāra1.

There is no doubt that Mahāyāna was built on wholesale borrowing from Hinduism, and this process of intermingling went on and on until in the sixth century A. D. Buddhism was borrowing even from Sāktism, the most esoteric form of Hinduism. It ultimately gave rise to Tāntricism and Vajrayāna with the result that the faminine divinities now found their way in to Buddhist pantheon. Prajūāpāramitā was the personification of the qualities of the Boddhisattva. The theme, being like the Hindu view that the God might best be approached through Goddess, was like the Sakti of the Hindu pantheon. It was thought in sexual unions, an idea as old as

R. K. Choudhary, Bihar: The Homeland of Buddhism, pp. 85-86.

the Reveda itself. Sexual symbolisms were introduced combined with a new magical mysticism<sup>1</sup>. It could best be attained by acquiring magical power, Vajra (thunderbolt) and as such this third school (eighth century A. D.) came to be known as the Vajrayāna in Eastern India and grew rapidly in Bihar and Bengal. The chief divinities were now Tārā, Mātangi, Piśāci, Yogini and Pākinis. This new school was responsible for the presentation of the Buddha in ferocious poses. It was this form of Buddhism modified by primitive local cults and practices which was firmly established in Tibet as a result of missions sent from the great Vajrayāna monastery of Vikramaśilā<sup>2</sup>, and which dominates the Buddhist art of the period and after.

The Sahājiyā sect of Bengal and Bihar classed as Vaisnavas also originated from the decadent Buddhism of later times. A good number of works were composed in Bengali on this cult. This process of assimilation began when in about the sixth century A. D., Sūnyavāda, the highest doctrine of Buddhist philosophy of the Mādhyamika school, was accepted as the sole truth in the Yogavāsistha Rāmāyana which attempted at bringing about a harmony between this doctrine and the theme of the Gita. In the eighth century, Acarva Gaudapada of Bengal affiliated the said doctrine to the Vedanta which ultimately became the theme of the Brahmasutras, at the hands of his grand disciple, Samkara and finally attained a predominant position in the Indian philosophical thought<sup>3</sup>. It is, therefore, sometimes argued that Samkara drove away Buddhism out of India. He represents the complete synthesis of Brahmanical and Buddhist streams of thought, and his concept of Brahma is nothing but neo-Sūnyavāda. In his Daśāvatāra Stotram he described the Buddha as the prince among the Yagis who dwelt in the centre of his heart. He was, therefore, called a

<sup>1.</sup> Ibid, p. 125.

<sup>2.</sup> For other details, see Ibid, pp. 125-27.

H. Vedāntašāstrī in *JBRS*. (Buddha Jayanti Special Issue, Vol. I) 1956, pp. 73-74.

pracchanna Bauddha. The acceptance of his view by Vācaspati, the celebrated Maithila thinker (vide-his Bhamati) was ultimately responsible for the worship of the Buddha as the tenth avatāra in Mithilā proper, though the conflict of economic interest perhaps, for the time being, resinforced the hostility of the Mīmāmsaka Brāhmaņas towards the Buddhist monks1. But then, it was a passing phase for we know that a commentary on the original Yogavāsistha, namely Vivartavāda alias Māvāvāda was also written by Anandabodhendra Bhattāraka of the Samkara school, several centuries after Samkara himself, in order to propagate this pseudo-Buddhistic faith2. According to R. C. Temple, "Do we not see here the ideas that led to the latter day Paramesvara, the supreme of the Hinduism? Indeed, there is very much of Hinduism in the Adi Buddha who is the Svayambhū or self-being; in Avilokiteśvara, the Redeemer; in Manjusri the Helper, and the Bodhisattyas generally, who are now fully developed. In fact, the rise of Yogācāra school explores the tenets of Sāmkhyas, Vaišesikas, Pāsupatas and other philosophical schools and religious denominations of Brahmana origin3".

With the emergence of Vaisnavism in a new form in the twelfth and thirteenth centuries Buddha was taken as an avatāra, entirely different from the *Bhūgavata* by Jayadeva in Bengal and others in Mithilā.

The age-old Buddhist hostility to the caste-rigidity was continued in neo-Vaişṇavism which accepted caste-system, as a mere social institution, without any bearing on religion and the creed of non-violence preached by Buddhism was accepted by Vaiṣṇavism.

The Sahajiya sect still flourishes in many places, for instance in Bengal. Though inclined towards Vaişnavism it has really deduced itself from the old Sahajasiddhi of Tantric Buddhism

<sup>1.</sup> R. K. Choudhary, op. sit. p. 87,

<sup>2.</sup> H. Vedantaíastri, op. sit. p. 75.

<sup>3.</sup> Quoted, R. K. Choudhary, op. cit. p. 87.

and till now in their esoteric Sadhana they use Buddhistic terminology.

The image of Buddha is worshiped here and there in Bengal and Mithilä and other places, somewhere as Viṣṇu, somewhere as Siva and somewhere as some Goddess. The worship of some gods and goddesses, the images of which are but images of Buddha, is even now in charge of lower class people such as Domas, Namaḥśūdras etc., which is certainly reminiscent of Buddhist practices<sup>2</sup>.

Dharma is one of the three ratnas of Buddhism and the worship of Dharma or Dharmarāja is very popular with a section of the Brāhmaṇas as well as the masses, especially of the lower classes in Mithilā and Bengal<sup>3</sup>.

Thus, before the dawn of the seventeenth century Buddhism lost its entity as an independent faith and Vaiṣṇavism finally incorporated the faith of the Buddha into the parent-stock. The process was accelerated by the rising tide of Muslim invasion which swept over Bengal and Bihar and gave a shattering blow to the last vestige of Buddhism. The process that had begun in the sixth century A. D. took final shape in the closing part of the twelfth century when Buddha was accepted as an avatāra by the Brāhmaṇas including the Maithilas all over the country, and running through different phases over a period of four hundred years, Buddhism became fully incorporated into the body of Hinduism in the later part of the sixteenth century, mainly through the medium of neo-Vaiṣṇavism.

Thus died Buddhism in Mithilä, Bengal and elsewhere, but death concerns the body, and not the soul. And, in this case also we find that Buddhism is still living, though in a different garb. A close study on comparative basis would show that Buddhism has been incorporated into the body of Hinduism

<sup>1.</sup> H. Vedantastari, op. eit. p. 75.

<sup>2. 1</sup>bid.

<sup>3.</sup> Ibid.

# 160 STUDIES IN JAINISM AND BUDDHISM IN MITHILX

and the former still lives in the cults of the Vaisnavas, the Sahajiyas, the Saivas, the Bauls, the Dervishes, the Sufis, the Sannyasis and also in Tantricism and Advaitavedanta.

<sup>1.</sup> Even now in village Nahära Bhagavatipura, near village Koilakh in Madhubani sub-division, there is a Durgā-temple in which stray finds of Buddhist sculptures are collected. There is no image of Durgā in the said temple, and only the Buddhist images are worshipped. There are many Sannyāsis there, who now form a caste and trace their origin from their Buddhist ancestors. A coin of Vigrahapāla III was also discovered there which is now in possession of Prof. Tantranāth Jhā of C. M. College, Darbhanga, who kindly gave me this information.

#### BIBLIOGRAPHY

#### (i) Original Sources:

- Ācārānga Sūtra, of the Śvetāmbara Jainas, Ed. H. Jacobi, PTS. London, 1882, latest edn. Rutlam, 1941, Eng. Tr.
- Aitareya Brāhmaṇa, with the comm. of Sāyaṇa, Ed. T. Weber, Bonn, 1879. Trans. Martin Haug, Bombay, 1863.
- Ancient Jaina Hymns, Ed. Charlotte Krause, Scindia Oriental Series No. 2, Ujjain, 1952.
- Anguttara-Nikāya, Ed. R. Morris and E. Hardy, 5 vols. PTS., London 1885-1900, Tr. i, ii and v. by F. L. Woodward, and iii and iv by E. M. Hare, PTS., London, 1932-36.
- Antagadu-Dasão and Anuttarovaväiya-Dasão, Ed. P. L. Vaidya, Bombay, 1932, Tr. L. D. Barnett, London, 1907,
- Arthaśāstra, Ed. R. Shamasastry, 3rd. Edn. Mysore, 1924, Tr. R. Shamasastry, 3rd. Edn. Mysore, 1929. Ed. with comm. by T. Ganapati Śāstri, 3 vols. Trivandrum, 1924-25.
- Aṣṭūdhyūyi (Pūṇini-sūtra-Pāṭha and Parišiṣṭas with word Index), compiled by S. Pathak and S. Chitrao, Poona, 1935.
- Aştādhyāyī, Pāņini, Madras, 1917.
- Astasūhašrī of Vidyānanda, Švetāmbara Jaina.
- Atharvaveda (of the Paippaladas), Ed. Raghuvira, Lahore, 1936-41.
- Atmamimāmsā of Samantabhadra, Švetāmbara Jaina.
- Atmatattva-viveka of Udayanācārya, Ed. Dhundhirāja Śāstrī, Chowkhamba Sanskrit Series, Banaras, 1940.
- Avadūna Šataka, Ed. J. S. Speyer, 2 vols. St. Petersburg, 1906-1909.

- Āvasyakacūrņi of Jinadāsa (Āvasyaka Sūtra, JBORS, xvi. p. 290).
- Bhāgavata Purāņa, Bombay, 1905, Kumbhakonam edn. 1926.
- Bhāmatī of Vācaspati Miśra I, Ed. Mahādeva Śāstrī Bakre, Nīrņayasāgara Press, Bombay, 1909.
- Bhavanaviveka of Kumārila, Ed. G. N. Jhā, Sarasvatībhavana Sanskrit Series, Banaras.
- Brahmasiddhi of Mandana Miśra, Ed. S. Kuppuswami Śastri, Madras Government Oriental Manuscripts Series No. 4, 1937.
- Brahmasutras of Bādarāyaṇa, Ed. Bakre, Nirṇayasāgara Press, Bombay, 1909.
- Brhadāraņyaka bhūsyam of Śamkarācārya, Ed. Pt. Agashe, Anandāśrama Sanskrit Granthāvalī, Poona.
- Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad (Upaniṣads, Ten Principal Ones), Ed. with Śamkara's Comm. by H.R. Bhagwat, Poona, 1918.
- Brhadvisnu Purāņa (Mithilākhandam), Banaras edn.
- Bṛhata-Kalpa-Sūtra and Original Niryukti of Sthavira Ārya Bhadrabāhu Svāmin and a Bhūṣya by Samghadāsa Gaṇi Kṣamaśramaṇa with a Commentary by Malayagiri and Kṣemakīrti, 6 vols. Bhavanagara, 1933-42.
- Bṛhatī of Prabhūkara Miśra, Ed. S. K. Rāmanātha Śāstrī, Madras, 1936.
- Caturvarga-Cintāmaņi (Vratakhaņļa) of Hemādri, Bib. Indica Series No. 1, Calcutta.
- Daśūvatūra-stotram of Sainkara, Chowkhamba Sanskrit Series, Banaras.
- Digha Nikāya, Ed. T. W. Rhys Davids and J. E. Carpenter, 3 vols. PTS. London, 1890-1911, Tr. T. W. Rhys Davids, 3 vols. SBB. London, 1899-1921.
- Dipasikhā of Prabhākara Misra, Nirņayasāgara Press, Bombay. Divyāvadāna, Ed. E. B. Cowell and R. A. Neil, Cambridge, 1886.
- Garuda Purana, And. Edn., Poona.
- Jaina-Lekha-Samgraha (Jaina Inscriptions), Ed. P. C. Nahar, Calcutta, 1927.

Jainasiddhanta Bhaskara, Ed. K. Bhujabali Sastri (vol. 10).

Jainasutras, Ed. H. Jacobi (SBE. xxii, xlv), Oxford, 1884-85.

Jatakas, Ed. Fausboll, London, 1877-1897.

Kalpasūtra (Sukhabodhikā-tikā), Ed. H. Jacobi, Leipzig. 1879, latest edn. Bombay, 1939.

Kirttilata, Ed. Baburam Saksena, Allahabad.

Krtyakalpataru of Laksmidhara Bhatta, Gaekwad Oriental Series, Baroda.

Kṛtyaratnākara of Caṇdeśvara, Bib. Ind. Series, Calcutta.

Lilāvati-prakāśa of Vardhamāna Upādhyāya, Chowkhamba Skt. Series, Banaras.

Linga Purāņa. Ānandāśrama Edition, Poona.

Mahūbhārata, Critical Edition, BORI, Poona.

Mahāparinibbāņa Suttanta, SBE, xi (Tr. by T. W. Rhys Davids in Diologues of the Buddha II).

Mahāvastu, Ed. E. Senart, 3 vols., Paris, 1882-97

Mimāmsānukramaņikā, Ed. G. N. Jhā, Chowkhamba Skt. Series, Banaras.

Majjima-Nikāya, Ed. V. Trenckner & R. Chalmers, PTS., 3 vols., London, 1888-1896; Tr. Lord Chalmers, 2 vols. SBB. London, 1926-7.

Mūtṛkūbheda-tantram, Ed. Bhaṭṭācārya with notes and comments. Madras.

Matsya Purāņa, And. Edn., Poona, 1907.

Milindapañho, Ed. V. Trenckner, London, 1928, Tr. T. W. Rhys Davids, SBE. xxxv-xxxvi, Oxford, 1890-4.

Mundaka Upanişad, Ed. J. Hertel, Leipzig, 1924, Tr. Sıtārāma Sāstri, Madras, 1898.

Naisadhacaritam, Ed. Handique, Canto. xxi.

Naisakarmyasiddhi of Mandana, Ed. Prof. Hiriyana, Bombay Skt. Series.

Nyayakusumunjali, Chowkhamba Sanskrit Series, Banaras.

Nyāyaratnākara of Gurumatācārya Candra, Chowkhamba Skt. Series, Banaras.

Nyāyasūtra of Gautama, Chowkhamba Skt. Series, Banaras.

# 164 STUDIES IN JAINISM AND BUDDHISM IN MITHILA

Nyāyāvatāra of Siddhasena Divākara, Svetāmbara Jaina.

Pañcatantra in its oldest recension, the Kashmirian, entitled Tantrākhyāyika, Ed. J. Hertel, HOS. xiv., Harvard, 1915. The text in its oldest form, Ed. F. Edgerton, Poona, 1930.

Param-attha-jotikā, Buddhaghosa's Comm.

Parsvanatha-caritra of Nemicandra Kavi.

Pramāņasamuccaya of Dignāga, Chowkhamba Skt. Series.

Pramāņavārttika of Dharmakīrti, Chowkhamba Skt. Series.

Puruşa-parikṣā, Ed. Ramānātha Jhā, Pat. Univ. 1961.

Ragatarangini of Locana, Ed. Baladeva Miśra, Darbhanga. 1934.

Rāmāyana of Vālmīki, Ed. Kāsīnātha Pāņduranga, 2 pts. Bombay, 1888.

Rgveda, Ajmer Edn., 1917.

Ṣaḍdarśana-samuccaya of Haribhadra, Chowkhamba Sanskrit Series, Banaras.

Śakti-samgama-tantra, Gaekwad Oriental Series, vol. civ.

Śankara-digvijaya of Mādhavācārya, Chowkhamba Sanskrit Series, Banaras.

Sāmkhyatattva-kaumudī, Ed. G. N. Jhā, Oriental Book Agency, Poona, 1934.

Samyutta Nikūya, PTS. Edn., London, 1884-1904.

Sarasvati-kanthabharana, Kavyamala, 94, Bombay, 1925.

Sārīrakabhūşyam or Samkarabhūşya, Chowkhamba Sanskrit Series, Banaras.

Sarvadaršana-samgraha of Mādhavācārya, Nirmayasāgara Press. Bombay.

Śāsanacatustrimsikā of Madanakīrti.

Sāstradīpikā of Pārthasārathi Miśra, Nirņayasāgara Press, Bombay.

Satapatha Brühmana (Mādhyandina recension), Ed. V. Sharma Gauda and C. D. Sharma, Kāsī, Samvat 1994-7.

Ślokavūrttika of Kumārila, Banaras Edn.

Sūtrakṛtūnga (Sūyagadanga-Sutta), Rutlam, 1941, Tr. H. Jacobi, SBE. xlv.

#### BIBLIOGRAPHY

- Tantraraja-tantram, Ed. Sir John Woodroffe, Madras.
- Tantraratnam, Ed. G. N. Jhā and U. Mishra, Sarasvatībhavana Sanskrit Series, Banaras.
- Tantravarttika of Kumarila, Banaras Edition.
- Tattvacintāmaņi of Gangeśa, Chowkhamba Sanskrit Series, Banaras.
- Tirthakalpa, Ed. D. R. Bhandarkar and Kedarnath, Bib. Ind. Series, Calcutta, 1942.
- Uttarādhyāyana Sūtra, Ed. Jarl Charpentier, Uppsala, 1922.
- Uvūsagadasūo, Ed. A. F. Rudolf Hoernle, Calcutta, 1890.
- Varņana-Ratnākara, Ed. S. K. Chatterji and S. K. Mishra, Bl. Calcutta, 1940.
- Vāyu Purāņa, Ed. R. L. Mitra, 2 vols. Bl. Calcutta, 1880-88.
- Vedāntakalpataru, Ed. Pt. Panasikara, Nirņayasāgara Press, Bombay, 1907.
- Vibhramaviveka of Mandana Misra, Ed. S. Kuppuswāmi Sāstri, Madras, 1932.
- Vidhiviveka of Kumārila, Banaras Edn.
- Vidyūpati, Ed. K. N. Mitra and B. B. Majumdar, Calcutta.
- Vinaya Pitaka, Ed. H. Oldenberg, 5 vols. London, 1879-83. Tr. I. B. Horner, 5 pts. SBB. London, 1938-52.
- Vignu Purāņa with the Comm. of Śridharasvāmi, Ed. Jivānanda Vidyāsāgara, Calcutta 1882, Tr. H. H. Wilson, 5 vols. London, 1864-70.
- Vivādacintāmaņi of Vācaspati Miśra, Ed. G. N. Jhā, Banaras.
- Yājňavalkya-smṛti with Viramitrodaya and Mitākṣarā, Chow-khamba Sanskrit Series, Banaras, Samvat 1986.
- Yogavāsistha (Rāmāyaņa), Chowkhamba Sanskrit Series, Banaras.
- (ii) Secondary Works:
  - "A Brief Survey of Buddhism and Buddhist Remains in Mithila" by Upendra Thakur, JBRS. Buddha Jayanti Special Issue, vol. ii, 1956.

"A Historical Survey of Jainism in North Bihar" by Upendra Thakur, JBRS. Altekar Mem. vol. 1959.

A History of Indian Philosophy by S. N. Dasgupta, vols. 1-2. Cambridge, 1951-1952.

Ancient Geography of India by Major G. Cunningham (2nd. Edn.), Calcutta, 1924.

Ancient India by E. J. Rapson, Cambridge, 1914.

Ancient Indian Education by R. K. Mookerjee, London, 1940.

Ancient Indian Historical Tradition by F. E. Pargiter, London, 1932.

Ancient Monuments in Bihar and Orissa by M. H. Kuraishi, Calcutta, 1931.

An Early History of Vaisālī by Yogendra Mishra, Delhi, 1962.

A Study of Ancient Indian Inscriptions by Basudeva Upadhyaya, Delhi, 1961.

A Study of the Mahavastu by B. C. Law, Calcutta.

Antiquities of India by. L. D. Barnett, London, 1913.

Bauddha-darśana by Acarya Narendra Dova, Bihar Rastrabhasa Parisad, Patna.

Bihar, The Homeland of Buddhism by Radhakrishna Choudhary, Patna, 1956.

Bihar Through the Ages, Ed. R. R. Diwakar, Orient Longmans, Cal. 1959.

Biography of Dharmasvāmin, Ed. G. Roerich, K. P. Jayaswal Research Institute, Patna, 1959.

Buddhacaryyā by Rāhula Sāńkrtyāyana.

Buddhist India by T. W. Rhys Davids, London, 1903.

Buddhist Logic by Th. Stcherbatsky, London.

Buddhist Logic by T. W. Rhys Davids, London.

Buddhist Philosophy in India and Ceylon by A. B. Keith, Oxford, 1923.

Buddhist Records of the Western World by S. Beal, London, 1884. Buddhist Studies by B. C. Law, Calcutta, 1931.

Cambridge History of India, Ed. E. J. Rapson, vol. I, Cambridge, 1922.

Creative India by B. K. Sirkar, Calcutta.

Darsana-digdarsana by Rahula Sankrtyayana.

"Development and Growth of Tantrika Religion in Mithila" by Upendra Thakur, IHQ. vol. xxxiv, 1958.

Development of Hindu Iconography by J. N. Banerjea, (2nd ed.)
Calcutta University.

Dynastic History of Northern India, vol. i. by H. C. Ray, Calcutta, 1931.

Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol. xii, New York, 1921.

Early History of India, 4th edn. by V. A. Smith, revised by S.

M. Edwardes, Oxford, 1924.

Eastern School of Mediaeval Sculpture by R. D. Banerjee.

Geography of Early Buddhism by B. C. Law, Calcutta.

Historical Geography of Ancient India by B. C. Law, Calcutta.

History and Doctrines of the Ajivikas by A. L. Basham, London,

1951.

History of Bengal, Ed. R. C. Majumdar, vol. i, Dacca.

History of Bihar by Radhakrishna Choudhary, Patna, 1958.

History of Buddhism by Tāranātha (Ger. Tr.) A. Schiefner,

(St. Petersburg, 1869) (Eng. Tr.) IHQ. iii, 1927.

History of Dharmasāstra by P. V. Kane, vol. ii, Poona, 1941. History of Indian Literature by A. Weber, Tr. (2nd edn.) by J. Mann and T. Zachariae, London, 1876.

History of Indian Logic by S. C. Vidyābhūşana, Calcutta. History of Indian Philosophy by Umesha Mishra, vol. I. Allahabad, 1958.

History of Kanauj by R. S. Tripathi, 2nd edn., Delhi, 1960.

History of Mediaeval Hindu India, vols. i-ii, by C. V. Vaidya,

Poona, 1921-24.

History of Mithila by Upendra Thakur, Darbhanga, 1956.

History of Mithila by Upendra Thakur, vol. 11 (MS.).

"History of Navya-Nyāya in Bengal and Mithilā" by by M. M. Chakravarty, JASB. NS. vol. xi, 1915.

History of Navya-Nyāya in Mithila by Chintaharana Chakravarti, Darbhanga, 1959.

- 168 STUDIES IN JAINISM AND BUDDHISM IN MITHILA
- History of Philosophy: Eastern and Western, Ed. S. Radhakrishnan, vol. i, London, 1952.
- Homage to Voisāli, Ed. J. C. Mathur and Y. Mishra, Vaisāli, 1948.
- Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculpture in the Dacca Museum by N. K. Bhattasali, Dacca.
- India as Described in Early Texts of Buddhism and Jainism by B. C. Law, London, 1941.
- Indian Logic: Mediaeval School by S. C. Vidyābhūşaņa, Calcutta.

Indian Philosophy by S. Radhakrishnan, 2 vols. London, 1923. Indian Sect of Jainas by G. Bühler.

Indo-Aryan Races by R. C. Chanda, Calcutta.

Inscriptions of Bihar by Radhakrishna Choudhary, Patna, 1958.

Jainism in Bihar by P. C. Roychoudhary, Patna, 1956.

Jainism in North India by C. J. Shah, Bombay.

Jha Commemoration Volume, Allahabad.

K. B. Pathak Commemoration Volume, Poona.

Life in Ancient India as depicted in the Jaina Canons by J. C. Jain, Bombay, 1947.

Life of Buddha by Rockhill.

Life of Hieun Tsang by S. Beal.

La Religion Djaina by Guerinot.

Mahavira: His Life and Teachings by B. C. Law, Calcutta.

Maithila Sainsketi O Sabhyata by Umesha Mishra, Darbhanga.

Manual of Buddhism by Kern.

Mithila-tattva-vimarsa by P. Jha, Darbhanga.

Materials for the Study of Navya-Nyāya Logic, Harvard Oriental Series, vol. 40, U. S. A. 1951.

Notes on Ancient Anga by N. L. Dey, Calcutta.

Obscure Religious Cults by S. N. Dasgupta, Calcutta University.

On Yuan Chwang's Travels in India by T. Watters, Ed. T. W. Rhys Davids and S. W. Bushell, 2 vols. London, 1904-05.

Political History of Ancient India, 6th edn. by H. C. Raychaudhuri, Calcutta, 1953. Principles of Tantra (Tantratativa) by Arthur Avalon, Madras. Pūrva-Mimāmsā in its Sources by G. N. Jhā, Banaras Hindu University, 1942.

Report on Kumrahār Excavations by A. S. Altekar and V. K. Mishra, Patna, 1960.

Śakti and Śākta by Sir John Woodroffe, Madras.

Saktipithas by D. C. Sircar, Calcutta.

Sümkhya Darsana kā Itihūsa by Udayavira Sastri, Delhi, 1950.

Siddhūrtha by Radhakrishna Choudhury, Patna, 2008 (Vikrama Samvat).

Śramaņa Bhagavāna Mahāvira by Muni Ratnaprabhā Vijaya, 5 vols.

Studies in Jaina Art by U. P. Shah, Bombay.

Studies in Jainism by H. Jacobi, Ahmedabad, 1946.

Studies in Puranic Records by R. C. Hazra, Calcutta.

Studies in the Geography of Ancient and Mediaeval India by D. C, Sircar, Delhi, 1960.

Studies in the Origins of Buddhism by G. C. Pande, Allahabad, 1957.

Tantras: Their Philosophy and Occult Secrets by D. N. Bose. Calcutta.

The Garland of Letters (Varṇamālā) by Sir John Woodroffe, Madras.

The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India by N. L. Dey, Calcutta.

The Heart of Jainism by Stevenson.

The Prabhakara School of Purva-Mimamsa by G. N. Jha, Allahabad, 1911.

The Vedic Age, Ed. R. C. Majumdar and A. D. Pusalker, Bombay, 1951.

The Vrātyas in Ancient India by Radhakrishna Choudhary, Banaras, 1964.

2500 years of Buddhism, Ed. P. B. Bapat, Delhi, 1956.

Vācaspati Miśra on Advaita Vedānta by S. S. Hasurkar, Darbhanga, 1958.

# 170 STUDIES IN JAINISM AND BUDDHISM IN MITHILA

Vaisāli Excavations, 1950 by Krishnadeva and V. K. Mishra, Vaisāli, 1961.

Vidyāpati Gosthi by Sukumar Sen, Calcutta.

Vidyapati Thākura by Umesha Mishra, Hindusthani Academy,:
Allahabad.

### (iii) Journals and Periodicals:

Ancient India, New Delhi.

Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona.

Archaeological Survey Reports.

Asiatic Journal and Monthly Register for British, Foreign, India, China and Australia, 1836.

Epigraphia Indica.

Epigraphia Indica (New Series), New Delhi.

G. D. College Bulletin Series, Begusarai.

Indian Antiquary.

Indian Archaeology, New Delhi.

Indian Historical Quarterly, Calcutta.

Journal of Indian History, Trivandrum.

Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta.

Journal of the Assam Research Society, Shillong.

Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Patna.

Journal of the Bihar Research Society, Patna.

Journal of the Bihar University, Patna (now Muzaffarpur).

Journal of the Bombay Branch of the Asiatic Society, Bombay.

->00-

Journal of the Ganganatha Jha Research Institute, Allahabad.

Journal of the Oriental Institute, Baroda.

Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Calcutta.

Mithilū-Mihira ( Mithilūnka ), Darbhanga, 1936.

Proceedings of the Indian History Congress.

# INDEX

A Abadhita, 68 Abdur Rahman of Sargyagani, 155 Abhana, 72 Abhavadāna mudrā. 138 Abhayadeva Suri, 91 Abhistirakarma, 44 A Brief Survey of Buddhism and Buddhist Remains in Mithila. 85 n. Abul Fatch Hidavatullah, 155 Abu mountains, 114. Acardingasttra. 81 n. 6, 108 n. 4 Actrya, 69 Acarya Atisa, 152 Aczrya Gaudapada, 157 A Classical Dictionary of Hindu Mythology. 53 Adhikarana, 63, 70 Adhikāra-patra or Adhikāramālā. 9 Adhyaya, 60 Adi Buddha, 158 Adinatha, 91 Adiburana, 89 Adistra, 71 n. Advaita, 57, 63, 90 Advaita school of Vedanta, 63 Advaita thinkers, 69 Advaitavada, 89 Advaitavedanta. 160 Advaiting, 63 Advaitists, 47 Adyscarana, 37 Agama. 43

Agamabhusana. 47

Agamscarya Tarkapascanana, 42

Agama-dvaita-nimaya. 41 Aghora saints, 126 Agnihotra 49, 52 Agni Vaisvanara, 11 A History of Indian Philosophy, 78 m. 2, 82 n. 1 Ajanta, 130 Ajatasatru. 12, 48, Ajātaśatru of Kāśī, 22, 105, Ajitakesakanbli, 144 Aith or Tantratikanibandhana, 74 Akalanka or Akalankadeva Akalankacandra, 90 Akasa, 60. Akbar, 13, 29, 138. Akhyati. 63 Akrti. 66 Aksapada, 92, 93, 117, 120 Aksobhyakunda, 38 Alara Kalama, 84 Alms-bowl, 130 Aleka. 74, 78. Altekar, A. S. 97 n. 5, 129 Amaracandra Suri. 92 Amarakaśa, 16 Amaravatt, 130 Amba Bhayani, 25 Ambapali's garden, 150 Ambhika, 82 Amraidiavana. 101 Amrtabindu, 74 Ananda, 48, 129, 130 Anandabodhendra Bhattaraka, 158 Anandagiri. 58, 59, Ananda Suri, 92

Ananta, 138 Anargharaghara, 16 Anatical Buddhists 92 Anaimavoda, 71 Ancient India, 105 n. 1 Ancient Jaina Hymns. 149 n. 4 Ancient Monuments in Bihar and Orissa. 148 n. 3 Andhra Tharbl. 27, 67, 131, 140 Anga. 83, 95, 96 Anga Desa, 102 Anguttara-Nikaya, 83 n. 5 Anguttarapa region (Anguttarapa Janapada ), 133 Aniruddha, 14 Anirvacanīyakhyati. 63 Anii (F). 43 Annapūrna, 31 Antagadasão, 96 Antagada-dasan, 97 n. 1 Anthology, 17 Anumāna. 76, 77 Anuttarevavaiya-dasão. 97 n. ] Anyathakhyati. 63 Aparājita, 141 Apostle, 84 Aptomimamsa. 89 n. 4, 90, Aptamimānisālanketi. 90 Arabic, 29 Aranyaku. 50 Arcata, 92 Arghya, 24 Arhats, 92 Arimardana Homa or Nigraha Homa. 44 Aripana er Alipana. 25, 37 Aritthanemi or Aristanemi, 97

Arjuna (Arunāsva)

Arthakriyaharitva. 68

Arthnpattiparischeda, 60

king of Saptari, 125

Āryamaitreyanāthapāda, 120

113, 114,

Aryan, 11, 21, 84 Arva Tara, 146 Aryavaria 5, 11 Asaga, 146 Asanga, 123 Asatkāryapāda, 68 Asat-khvati. 63 Ashes Stupa, 130 Askari, S. H. 155 Asmarathya, 57 Aśoka, 94, 111 Aśoka Stūpa, 129 Aśoka tree 101 Airama, 30, 53 Assam. 30, 44 Astasahaśri, 90 Astarsair. 90 Astikadariana, 56 Astronomy, 145 Asura, 38 Asurī. 109 Aśvala. 53 Asvamedha sacrifice, 112, 140 Aśvapati Kekaya, 105 Aśvasena, 94 Asvina, 32 Atharvaveda. 144 Athens, 11 Atibatakas, 101 Ativahikasarīra, 60 Atmakhyati, 63 Atman. 20, 22, 47, 48, 49, 60, 71, 72, 106. Atmatattvaviveka. 71, 72, 119. Atomist Najyayika, 69 Atthakula, 94 Audulomi, 57 Aupapātika Sūtra. 101 Avadenakalpalate. 89 n. 3 Avalon, 29, 32, 33, 34, 126 n. 2 Avanti, 96

Avastivarmas. 115
Avasyaka Curvi. 100
Avasyaka Niryukti. 100
Avatāra. 20, 141, 153, 155, 156, Avatāra theory. 26
Avidyā. 68
Avidyā-dvaitayasacivasya. 68
Avidyā of Jīva. 64
Avilokitešvara. 135, 136, 158
Ayācī Miśra. 73 n. 3

R Babhanas or Bhūmihāras, 7, 10 Badami, 116 Bādarāvana, 57 Būdarāvana's Uttaramimuna or the Vedanta, 56 Badari, 57 Bagha, 130 Bahera, 24, 26, 139, 140 Bahudaksina. 53 Bahuputtikā-cetiyam. 100 Bahubuttika or Bahubutrika Caitya, 101 Bakhara, 128 Bakhtyar Khilji, 116 Baladevas, 84 Balaki, 48 Bāna, 90, 113 Banaras, 62 Banasura, 40 Banerjee, R. D. 136 n. 2 Baneśvara Mahadeva. 40 Banian tree, 53 Baniya, 99 Baraipur. 24 Barantapura Candisthana, 28, 134 Barauni, 27 Bārhaspatya. 45 Barnett, L. D. 97 n. 1 Basantapura, 82

Basarh. 5, 81, 97, 155

Bassi-relievi. 137 Basupūiva. 83 Bauddha. 92 Bauddhadarsana, 92 Bauddhadhikkara er Bauddhadhikara. 71, 72, 119, 120 Rauls, 160 Beal, S. 98 n. 1, 130 n. 1, 133 Begusarai, 135 Bengal, 15, 17, 26, 30, 31, 32, 36, 40, 44, 46, 70, 71, 77, 103, 115, 116, 148, 157, Bengali, 32, 157 Bhagalpur, 3, 80, 95, 101, 103. 124, 137, Bhagavad-Gita, 57 Bhaganadramayana. 70 Bhagayana Upavarşa, 90 Bhagavata. 26, 35, 49, 136, 153, 158. Bhagavata Purana. 5, 144, Bhagavatas, 112 Bhagavata sampradaya, 23 Bhairava Simha, 140 Bhakti, 23 Bhaginibati. 59 Bhagfrathapura, 28 Bhagiratha Thakkura, 79 Bhagtrathf, 103 Bhalamanuias. 9 Bhalapargana, 128 Bhumati. 67, 68, 89 n. 5, 118, 124, 158, Bhandarkar, D. R. 147 n. 2 Bhanga, 45 Bhanudatta Miśra, 16 Bharadyaja, 48 Bhargava Vaidarbhi. 48 Bharahúta, 130 Bhārata tribe, 5

Bharatavarsa, 5 Bharavi, 97 Rhartrhari, 90 Bhartymitra, 70 Bhasma, 45 Bhasvarajña, 121 Bhārya. 65 Bhasya of Prasastapada, 72 Bhatta and Guru 62 Bhattacharya, B. 136 n. I Bhatta-mala, 61, 65 Bhattapura or Bhatapura, 59 Bhattas 77 Bhatta School, 68 Bhatta School of Mimamsa. 59 Rhatia theory, 63 Bhava. 72 Rhavadasa, 70 Bhavadatta's Commentary, 16 Bhavadeva. 14 Rhavaditya, 26, 27, 40. Bhavanātha, 15 Bhavanatha Misra, 73 Bhavanaviveka, 62, 63, Bhavisya Purana. 41 Bhedabheda, 57 Rheet Bhagavanpur, 27 Bheetha, 24 Bhiksus, 150 Bhimasena's Lath, 129 Bhogas, 97 Bhojadeva, 32 Bhota country, 92 Bhudevas. 22, 86 Bhujbali Sastri, K. 149 n. 2 Bhumichidranyaya, 134, Bhuvancivart. 32, 43, 45 Bible. 17 Bibliotheca Indica Series, 81 n. 4,

89 a. 5

Bihar. 17, 26, 27, 28, 37, 75, 99. 103, 116, 148, 155, 156 n. 1. 157. Bihat. 131, 132, Bīja. 31 Bikauzs. 9 Bimbisara, 95, 97 Bindu, 43 Biography of Dharmasvamin. 98 n. 3, 125 n. 3, 146 n. 4 Birmingham museum, 138 Birpur. 24, 26, 131, 132, Block, T. 99 Bombay, 30, 54. Bombay Sanskrit Series, 64 Bodhagava, 138 Bodha-siddhi. 72 Bodhisattva, 84, 130, 132, 136, 156. Rogra. 137 Bongaon. 37 Brahma, 20, 49, 108, 144, 145, 157. Brahmakanda. 63 Bhrama ( khyātivada ), 63 Brahma marriage, 34 Brahman, 20, 22, 46, 47, 56, 57, 63, 68, 106, Brāhmana origin. 158 Brahmana or Brahmanista, 52 Brahmanas. 6, 7, 8, 9, 10,13, 16, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 35, 45, 46, 51, 52, 55, 58, 85, 86, 87, 88, 92, 94, 109, 118, 134, 144, 154, 159 Brahmanical country, 28 Brahmanical hierarchy, 85

Brahmanical Pantheon, 154

Brahmanical system. 105, 142

Prahmanic faith. 70, 114, 115, 119 Brahmanic Logic and thought, 150 Brahmanic penances, 87 Brahmanic texts. 33 Brahmanism. 19, 23, 85, 86, 87, 107, 113, 141, 148, Brahmapura, 128 Brahmarāta 54 Brahmarsidesa, 50 Brahmasiddhi 53, 65, 67, 68 Brahmasutra ( s ). 57, 58, 67, 70, 118, 123, 157. Brahmatattva-samīksā. 63 Brahmavadin, 92 Brahmavaivartta Purana. 26, 40. Brahmavid brahmaiva bhavati. 47 Brahmanidya. 14 Prahmin gods. 123 Brhaddranyaka Upanisad. 20, 47, 48, 49, 53, 64, 105, 106. Brhadvism Purana (Mithilakhanda). 5, 6, 39. Brhad-Yaj. 51 Brhafi. 64, 66 Brhafi on Sabarabhasya, 65 Brhat-kalpa-bhūsya. 102 n. 5 Brhattika. 60, 70 Buddha, 15, 23, 35, 54, 73 n. 2, 83, 84, 86, 88, 105, 106, 113, 115, 119, 128, 129. 130, 134, 135, 138, 141, 143, 145, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 159. Buddhasaryya. 58, 116, 122, n. 4, 124 n. 2, 128 n. 1 Buddhadvadasī, 151 Buddhaghosa, 110 n. 3 Buddha Jayanti, 85 n. 1, 89 Buddhama ( Buddhagrama ), 128 Buddha's birth. 82

Buddhism. 15, 19, 21, 22, 31, 35, 59, 76, 80, 85, 106, 107, 108, 115, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 135, 141. 143, 148, 154 Buddhism in Mithila. 89 Buddhist ( s ), 18, 19, 31, 35, 61, 66, 70, 71, 80, 89, 119, 120. Ruddhist centre, 15 Buddhist Chinese mission, 114 Buddhist doctrine, 67 Buddhist faith. 83 Buddhist Hariti. 101 Buddhistic Coup-de-grace. 35 Buddhist India, 107 n. 1 Buddhist logicians, 73, 90, 92, 93. Ruddhist monk. 146, 158 Buddhist Order 23 Buddhist Philosophy 112 n. 2 Buddhist Records of the Western World. 98 n. 1 Buddhist relics, 137 Buddhist sanctuary, 138 Buddhist Samghas, 141 Buddhist Shrine. 133 Buddhist sites, 132, 140 Buddhist Stupa. 136, 148 Buddhist texts. 83 Buhler, 96 n. 4 Bull, 24 Burma. 147 Burmese. 80 Caitanyadeva. 17 Caita sudi 18, 150 Caitya ( s ), 101, 130, 139 Caitya orksa. 101 Caitra, 153, 154 Cakra. 30, 33, 34, 38, 42 Cahradoijanim priyah. 42

Cala, 93

Calcutta, 31
Calukyas, 116
Camatkārapura, 54
Campā, 80, 95, 96, 101, 124, 139
Campāpura (Bhagalpur), 83
Campāranya, 4
Cāṇḍāla, 33, 87
Candelas, 12
Candeśvara (Maithila Jurist), 14, 42, 154
Caṇḍī, 32
Caṇḍīdāsa, 17
Candragupta Maurya, 97

Candidasa, 17
Candragupta Maurya, 97
Candrakala, 45
Candra Jha ( Canda Jha ), 24
Candraloka, 16
Candraprabha Suri, 91
Carana, 103
Carayana, 54
Carvakas, 72, 92, 93
Caryapadas, 152

Casuistry. 117
Caturdast. 24
Caturmukhalinga 24
Cauhanas. 114
Celya. 99
Cellana. 95

Central India, 103
Certificate of marriage, 9

Cetaka. 81, 95, 96.

Cetiya, 100

Chakramdas, 99

Chakravarty, M. M. 68, 73 n. 1, 75 n. 3, 121 n. 2

Chamëras. 7 Champaran. 3, 4, 129, 130 Chanda, R. P. 39 Charlotte Krause. 149 n. 4 Chatterji. S. K. 25 Chaucer, 17 Chaudhary, R. K. 24, 26, 27, 28, 39, 40, 109 n. 3, 116, 128 n. 1, 130 n. 2, 131, 140 m. 1, 156 n. 1, 158 n. 1.

Chaugama Village, 139 China, 38, 105, 133,

Chinese, 80, 97

Chinese accounts, 150

Chinese pilgrims, 112

Chinese travellers, 133 Chinnamasta, 31, 141.

Chistia, 155

Chowkhamba Sanskrit Secies. 70 n. 3, 72 n. 2,

Christ. 22

Christian era, 51, 139.

Christians. 80

Cinararatantra, 31

Ciratita. 101

Civil law (Smrti), 14

Clinchers, 117

College Bulletin Series, G. D. 40 n. 2

Confucius. 105

Contribution of Jaini:m to Indian Culture 82 n. 1, 85 n. 1.

Coomarswamy, A. K. 52

Cowell, 73 n. 1

Cowell and Gough. 90 n, 3

Creative India. 107 n. 5

Crypto-Buddhists, 115

Cuaningham, 129, 130 a, 2, 137

n. 2

D

Daityadiha. 134 n. 1

Dakints. 157

Daksa, 38

Dakşinacara. 42, 43, 44, 45

#### INDEX

Dharma of Parsva, 86 Daksina-marga, 127 Dharmartia, 159 Dana-vākyāvalī. 17 Dharmaszlas, 149 Darbhanga, 3, 6, 25, 38, 53, 55, Dharmastitra. 51 59, 67, 71, 75, 131, 139, 155, Dharmasvamt. 98, 125, 146, 153 Darbhanga Rai, 13, 16, 39. Dharmottara, 92 Darsanas (Six ), 32, 46, 56 Dharmottara-tippanaka, 90 Doršana-digdaršana. 54, 82 n. 1 Dhemura ( river ). 38 Daśaharā (Vijayādaśamī). 37 Dhimaras or Dhibaras, 7 Dasamahavidya, 43 Dhundhiraja Śastri. 72 n. 2 Dašivatāra Stotram, 157 Dhunias, 7 Dasgupta, S. N. 58, 61, 62, 64, Dhyana, 32, 141 66, 67, 69 n, 1, 82 n. 1, 86 Dhyani Euddha, 140 n. 3, 117 n. 1 Digambara ( Jaina ). 88, 95, 72, Deccan, 25 103, 146, 149 Deccan Brahmanas (Maharastriyas). Digambara-Kumuda-Candracarya, 91 Delhi Durbar, 18 Digambara Logician, 90 Decharas, 7 Digambara sect, 89, 90 Dervishes, 160 Digha Nikaya, 100 Devaditya, 25, 36, 42 Dignaga, 67, 90, 92, 93, 118, 121, 122 Devigamastotra ( Aptaminainsa ) 89 Devanagopāla, 40 Dignaga's criticism. 120 Devanatha Thakura, 42, 79 Digpala, 107 Devarata. 54 Diha 9 Devas, 106 Dik. 60 Deva Suri 91 Diksz. 30, 37 "Development and Growth of Tantric Dīkṣā ( iṣṭamantragrahana ). 25 Religion in Mithila." 46 Dinajpur, 137 Devi. 32, 33 Dībašikhā, 65 Devibhagavatam, 40 Discovery of Buddhist remains at Devimahatmya, 39 Uren, 132 n. 5 Dey, N. L. 96 n. 1 Divine Buddha, 136 Dhānukas, 7 Divine Light. 82 Dhanukha, 53 Domas. 159 Dhanusayajna. 6 Dosadhas. 7 Dharma. 30, 56, 156 Dowson, 53 Dharma and Adharma, 145 Dravida, 88 Dharmabhuşana, 93 Dravya and Guna. 72 Dharmadhikaranika, 70 n. 5 Drota Balaki, 105 Drsti-Srsti-Vada. 69 Dharmakirti. 58, 59, 89, 90, 93, 120, 121, 122, 123. Dronavara, 125

Dūipalāsa, 99
Durgā 25, 26, 31, 32, 37, 39
Durgābhakti-prakāša, 32
Durgā-bhakti-tarangiņī, 17, 32
Durgā-datta Miśra, 79
Durgā-Pūjā, 32, 45
Durvāsamata, 45
Dvādaśa-darśana-ṭīkākāra, 67
Dvaita, 57
Dvija, 42

#### E

Eastern India. 26, 30, 116

Eastern School of Mediaeval Sculpture. 132

Ekadašadyadhikaraņam. 74

Ekajalā. 38

Ekamukhalinga. 24

Empedocles. 105

Encyclopaedia of Religion and Ethics.
81 n. 1, 82 n. 1

Eudemonist. 36

English. 17

Erotics. 16

Esoteric. 156

## F

Fahien. 97, 138, 150
Fallacies. 117
Fausball. 109 n. 7
Ferozshah Tughlak. 13
Firadausi ( rāga ). 29, 155
Five M's ( Makāras ). 36
Forest of Campā. 4
Frescoes. 130

#### G

Gadādhara Bhaṭṭācārya, 77 Gāckwad Oriental Series, 4 Gaibinātha, 137 Gakkavaṭṭis, 84 Gaṇanātha Upādhyāya, 37 Gaṇapaṭya, 35

Ganarajas, 97 Gandaka. 3, 7, 148 Gandaki. 3, 4, 11 Gandakī-tīra. 4 Ganesa, 138 Ganga, 3, 4, 7, 103, 131, 133, 137, 148, 151, 154 Ganga-Vakyavali. 17 Gangesa (Upadhyaya), 15. 57. 75, 76, 77, 78, 92, 121 Ganadhara, 96, 112 Gandhara School, 132, 135 Gandhari, 141 Gandhasti-Mahābhās ya. 89 Gandhavariya Rajaputs, 115 Garge, 48 Gargyāyana. 48 Garh area. 97, 147 Garrick, 99 Garuda, 153 Gathas, 102 n. 5 Gauda. 39, 120 Gauriya School or the Nadiya School, 77 Gautama. 15, 57, 58, 76, 117,

Gautama. 15, 57, 58, 76, 117, 118, 139
Gautamakunda, 38

Gautama's Yoga, 56
Gautamīputra Śātakarnī, 112
Gautamīpa Tanira, 33
Gays, 39, 132
Gāyatrī, 31
Genova, 11
Ghaṭakas, 9
Ghiyasuddin Tughlaq, 148

Gautama's race, 11

Ghosauta. 42
Gita. 157
Gitagopipati. 16
Gozlas or Abiras. 7

Goddess Tārā, 44
Gokulanātha Upādhyāya, 37
Gonds. 103
Gopāla III. 136
Gopīnātha Kavirāja, 69 n. 1
Gosāin, 41
Gosāuni-ka-Gīta (the song of the Goddess
Durga). 43
Gosāuni (Sakti goddess). 37
Gotra (s). 9, 10, 55

Govinda Thākura. 16, 41, 42 Gorgoyle. 139 Gorodih. 131, 136 Grammar. 16 Great Bhārata battle. 114 Greece. 105 Gihasthas. 9 Guerinot. 99 n. 1 Guhyeśvarī. 31 Gujerāt. 39, 52, 54, 55 Gunabhadra. 98

Gupta age 5, 27, 139 Gupta dynasty, 112

Gurjara-Pratihāras, 12

Guru. 29, 33, 63

Ganaratna, 93

Guru-mata. 64, 65

Gurumatācārya Candra, 74

#### H

Haihatta Devī. 28
Haihayas 116
Hajipur. 155
Halāyudha. 14, 32, 69 n. 1
Hamsa. 92
Hanumāna. 138
Haribhadra. 87 n. 3
Haribhadra Suri. 92
Haribhadra's Vṛṭṭi. 100 n. 6
Hariharakṣetra. 115
Harinātha. 32

Harisimhadeva, 8, 25, 125, 154 Hari Svamī, 54 Harivanisa. 26. Harris, 138 Harsa. 12, 94 Harvard Oriental Series, 75 n. 3 Hasurkar, S. S. 68 Hathayoga, 29 Havidiha, 28 Hazarat Sharfuddin Ahmad Maneri. Hedonist. 36 Hemacandra Suri 91 Hinduism, 20, 29, 80, 115, 143 Hindu (s), 7, 23, 29, 45, 105, 137, 156 Himālaya, 3, 4, 12 Hīnayāna, 15 Hindu Art. 99 Hindu India, 120 Hindu Nyaya, 120 Hindu pantheon, 140 n. 7, 155 Hindu psychology, 156 Hindu religion and philosophy, 59 Hindu Tales, 95 n. 1 Hiriyana ( Prof. ) 64 History of Dharmasastra. 50, 62 History of Indian Logic. 75 n. 4 History of Indian Philosophy, 86 n. 3 History of Mithila. 39, 40, 59, 75 n. 2, 81, 86 n. 1 Hoernle, 81 n. 4, 82 n. 1, 96 n. 2, 99, 101 Homa, 44 Homage to Vaisati. 82 n. 1, 82 n. 2,

84 n. 2, 108 n. 1, 150 n. 1

Hotri-priest, 53

Hyderabad State, 25

Image of Tara, 153

Iman ( raga ), 29

Jains relics, 103

India, 8, 6, 14, 21, 46, 59, 84, 105, 123, 139, 156 Indian logic, 73, 88 Indian Philosophy, 47, 61, 66, 69 Indian sect of Jainas, 96 n. 4 Indo-Aryan Races, 39 Indo-Greek, 112 Indra. 21, 39, 108. Inscriptions of Bihar. 39 Introduction to the Brahmasiddhi, 58 Iran. 105 Islam, 28, 29, 148 Islamic mysticism, 155 Ismail, 155 Istadepain. 33 Istadeof. 45 Livara-Krsna, 67 J Iscobi, 96 Jagaddhara, 16 Jagannatha, 32. 73 n. 2, 119 Jaibaras. 9

Jaimini. 57, 58 Jaimint's Pures Mimainsa, 56 Jaimini-sutra or Afimamsu-sutra, 56. 58, 70, 74 Jaiminīya 92, 93 Jaina. 18, 19, 35, 84, 88, 103, 120 Jaina antiquities, 99, 102, 103 Jaina art. 99 Jaina Bhagavati. 101 Jaina Church. 80, 97 Jaina Digambaras, 113 Jaina Inscriptions ( Jaina-Lekha-Saingraha ), 148 n. 5 Jaina Logic, 89 Jaina Logician, 90 Jaina munis, 147

Jaina Siddhanta Bhaskara, 149 n. 2 Taing Surgs, 94, 95 Jaina Vihara, 103 Jaina Tirtha(s). 146, 147, 148, 149 Jaina Tirthankara, 15, 144 Jainendra, 102 Jain, H. L. 82 n. 1, 85 Jainism. 15, 19, 21, 22, 80, 81, 83, 85, 87, 95, 109, 143, 144, 147, 148 Jainism in Bihar, 82 n. 1, 102 n. 2 Jainism in North India, 82 n. 1, 87 Jain, J. C. 84 n. 1, 5, 95 n. 2 Jaivali, 48 Jaladharf, 139 Islandbar, 31 Janaka. 4, 14, 52, 53, 54, 58, 86, 95 n. 2 Janaka dynasty, 11, 94 Janaka Janadeva. 109 Janaka (Kṛti ). 14, 48, 49, 51 Janaka Videha. 22, 48, 49, 52, 53, 105 Janakigarh, 129 Janaki (Sita), 6 Japa. 30, 31, 33 Jarahatiya, 131, 140 Jaruha, 155 Jarusalem, 80 Jätaka-stories. 109, 130 Jati. 93 Jaugirah. 137 Jayadeva. 16, 26, 188 Jayadeva. ( alias Pakṣadhara ) Misra, 79 Jayaditya Miśra. 115 Jayakait, 31 Jayamangala, 40

Jayamangalagarh (North Monghyr). 26, 40, 102, 131, 132, 133, 134 Jayanta (Bhatta), 77, 118, 121 Jayaswal, K. P. 129 Jayaswal K. P. (Institute), 102 Jha, G. N. (Dr. ) 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 70 n. 2 Jha, P. 40, 128 n. 2, 140 n. 5 Imuitavahana, 32 Jinadasa, 100 n. 3 Jinaprabha Suri. 147, 149 Jina(s). 85, 88, 96 Jina Sena, 89, 98 Jīvāfrita-avidyā-paksa. 69 Jāsnacandra, 93 Jilana-Kanda, 34, 56 Jaanasrt, 121 Jāānasrīmitra. 120 Jñata, 101 Jaatrikas ( clan ). 81, 94, 95, 99 Jogaban, 53 Jogs. 43 John Woodroffe (Arthur Avalon). 44 Jolahas, 7 Journal of Assam Research Society. 43 Journal of the bihar University. 27 Jvalamukhi. 31 Jyotirīśvarācarya. 16, 115, 125, 154 Tyotisarnava, 32 Jyotsnavati. 45

#### K

Kabandhi Katyayana, 48
Kaikeya, 54
Kaivalya, 145
Kajangal, 137
Kakşa Vişaya, 28
Kala, 60
Kalabhairavi, 31

Kalaguru-Kundurukka. 101 Kālakaumudī. 32 Kālu-nirnaya, 32 Kalanidhi. 45 Kalasapota, 28 Kair. 32, 43 Kalpa-Sura, 83 n. 1, 86 n. 4, 96 Kalpa-taru, 32 Kāmadhenu Taira, 43 Kāmākhvā, 31 Kamalāditya temple, 140 Kamalākara Bhatta, 61 Kāmarūpa, 31 Kamataul, 53 Kāmeśvara-period, 16 Kamesvara Simha, Sir. 13 Kāmeśvara Thākura, 13 Kamsanārāvana, 28 Kanāda, 92, 113 Kanada's Vaisesika, 56 Kandaha. 27, 40 Kane, P. V. 50, 51, 62 Kaniska, 112 Kantakoddhāra, 42 Kanthy, 45 Kāntipura (Kathmandu), 25 Kant. 48 Kapila, 46, 47, 113 Kapila's Sāmkhya, 56 Karāla (Kalāra Janaka). 110 Karatovā (river), 137 Kārikā(s). 63, 72 Karian (Village) 71 Kariyana, 75 Karma, 20, 44 Karmāditya, 28 Karmakānda, 34, 56, 57 Karinan, 48 Karnagarh hill 103 Karnāta (dynasty), 7, 8, 12, 13, 24, 25, 40, 125, 140, 154

Karşātaka, 88 Kārşnājini, 57

Käryakäranabhävasiddhi. 120

Kashmir, 30, 31, 113, 115

Kāir. 18, 30, 31, 54, 94, 97, 113,

Kastka. 61

Kāthiāwar, 91

Kath. Up. 47

Kātyāyana, 144

Kaula(s). 33, 43, 44

Kaulācāra, 33

Kaula dharma, 33

Kaumudīs. 42

Kausalya Āśvalāvana, 48

Kaufambt, 100

Kausiki, 4

Kauillya, 34

Kavindra, 130

Kanyapradipa. 16, 42

Kanya-prakasa. 42

Kāyastha-Pañjīkāras, 9

Kāyasthas, 9

Kedarnath. 147 n. 2

Keith, 112 n. 2

Kesariyā, 129, 130

Keśī. 144

Ketkar, S. V. 51

Kevațas. 7

Khadgadhārī, 37

Khandan-Khanda-Khadya, 76

Khandnakhandakhadya-prakasa, 78

Khandavalā dynasty. 13, 16, 17, 39

Khāravela, 97

Khatawes, 7

Khojapur, 25

Khojapur Durgā image. 28

Khyātis. 62, 68

Kiranavali, 72

Kirandvall-prakaša, 78

Kiratajanaketi. 25

Kirtimukha. 27

Kirttilata. 17

Koiris, 7

Kolhuz. 129, 131

Kollāga. 99

Kosala, 97

Kosalas, 106

Kośī, 3, 4, 38, 136

Kṛṣṇa, 26, 29, 138

Kṛṣṇacandra (Mahārāja). 37

Krsnadatta, 16

Krishnadeva, 97 n. 4

Kışnapakşa. 24,

Krsnastami ( Janmastami ). 46

Krtyacintamani. 42

Krtyakalpataru. 153

Kriya-mahārnava. 32

Krtya-ratnükara. 32, 154

Krtja-tattvarnava, 32

Kşanikatva. 145

Ksapanaka. 89

Kşatriyas. 8, 9, 45, 85, 86, 88,

97, 114, 149

Kșetrapāla, 31

Kşīrabhavānī. 31

Kubjik atantra. 39

Kulācāra, 33

Kulapati, 81

Kularnava. 45

Kulcsvarl. 45

Kulīna, 9, 33

Kumārila. 57, 58, 59, 60, 61, 62,

63, 64, 65, 66, 69, 70, 74,

89, 90, 121, 122, 123

Kumārīs ( virgins ), 37

Kunda, 38

Kundagrama, 81, 146, 147

Kundalini ( Muladhara Sakti.) 36, 43

Kundapura ( Kundalapura ), 82 n.

1, 98, 100, 146, 148

Kunika Ajātasatru, 96

Kunjarās. 7
Kuppuswāmi Šāstri, S. 58, 62, 65
Kuraishi, M. H. 148 n. 3
Kūrmīs. 7
Kurukṣetra conflagration. 34
Kuru-Pañcāla. 52, 53, 54, 55
Kuru-Pañcāla Brāhmaṇas. 51
Kust Country. 133
Kusumā. 53
Kusumāñjali prakaraṇa. 72

Lachwad (Lachuar), 149 Ladak, 147 Lakhisarai (Monghyr District ). 135 Laksanamañjari, 78 Laksanatattvam. 78 Laksanāvali. 71,72 Laksmī. 32, 82 Lakşmidhara, 14, 45, 152 Laksmīnātha Gosāin. 37, 41 Lakşminarayana 38 Lakşmīśvara Simba. 37 Lalitā, 31 Lamapatthaga. 101 Lao Tzu, 105 La Religion Djaina. 99 n. 1 Laukikas (Tārkikas ), 66 Lauriya Araraja, 129 Lauriya Nandanagarh. 129, 130 Law, B, C. 82 n. 1, 88 n. 1, 108 n. 2, 137 n. 2 Lexicon, 16 Licchavis, 11, 12, 15, 23, 83, 94, 95, 96, 97, 109, 128, 129, 130 Licchavi chief, 149 Licchavi-dauhitra, 12 Licchavi republic. 107

Life in ancient India as depicted in the

Jaina Canons. 95 n. 2

Life of Buddha, 82 n. 1

Life of Hieun-Tsang, 133 n. 1 Likhanaoali, 17 Linga, 24, 40 Lingam (a Tantric symbol). 37 Linga Purana. 153 Locana, 29 Logic, 15, 90 Lokesvara, 136 Lower plexus (Muladhara), 36 Lumbinī. 129 M Madanakirti, 146, 149 Madana Upadhyaya. 25, 36 Madāriā, 155 Mādhavācārya, 32, 61, 78, 90, 121 Madhepura, 136 Madhipura 27 Madhubani, 75, 140 Madhuravānisvara temple, 28 Madhusūdana Thākura, Mm. 42,79 Madhva. 57 Madhyamatīka, 60 Mādhyamika (school). 93, 157 Mādhyandini. 14 Madras. 30, 62 Magadha, 83, 94, 96, 100, 110, 124, 150 Magadhan empire, 12 Magadhaja Jogi, 140, 141 Mahabharata, 49 Mahācīna ( great China ). 44 Mahāchinnatārā, 141 Mahajanaka II. 95 n. 2 Mahajanaka Jataka, 95 n. 2 Mahājanapadas, 94 Mahamahopadhyayas, 42 Mahanandz, 3, 4, 137 Mahanilasarasvati. 39

Mahārājādhirāja. 13 Mahārāstra. 39

Maharastriya Jhanakosa, 51 Mahāstambha, 120 Mahat, 46 Mahaummagga Jataka, 130 Mahesa Thakura, 13, 18, 79 Mahcsvara, 24 Mahesavani, 24 Mahidasa Aitreya, 48 Mahakala Siva Temple, 115 Mahanirvana Tanira, 33, 34, Mahaparinibbana. Suttanta. 84 n. 4, 100 Mahāstamī, 32 Mahavastu. 84 n. 3 Mahavira. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 94, 95, 96, 97, 100, 102, 105, 143, 145, 146, 148, 149 Mahavira: His Life and Teachings 82 n. 1 Mahayana (Buddhism). 15, 35, 113, 126, 136, 152 Mahāyāna Śramanas. 156 Mahāyāna System, 115 Mahiszaura, 38 Mahist ( Bangaon ), 37, 38, 39, 40 Mahişmati. 39 Mahismati ( Modern Mehisi ). 62 Mahosadha, 130 Maithila Brahmana. 62, 73 n. 3, 125, 137 Maithi!a Kulfnism. 8 Maithila musician, 29 Maithila (Gaurīya ) School. 72 Maithila Panditas, 115 Maithilas. 3, 5, 23, 29, 30, 37, 39, 41, 44, 45, 52, 55 Maithila Samskrti O'Sabhratu, 44 Maithila School of Navya Nyaya, 72 Maithila Srotriya Brahmana. 13

Maithilī, 16, 26, 29, 43 Maithill dramas, 16 Maithill literature, 18 Maithill songs, 17 Maithuna, 36 Maitreyl. 48, 49 Majhima-patipada. 145 Majjhima-Nikāya. 83 n. 4, 88 n. 2 Makhādeva. 109 Makaranda, 71, 119 Makaradhvaja Yoga, 141 Malda, 4, 25, 137 Malia(s), 83, 90, 96 Malladeva, 27 Mallahas. 7 Mallavadin, 90 Mallikas, 96 Mallisena Sūri. 93 Māmsa (meat). 36 Manasa, 141 Mānasarovarakunda, 38 Mandajātīya, 28 Mandana (Miśra). 15, 37, 41, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 77, 121, 123 Mandana-Suresvara equation, 62 Mandara Hill, 103 Mangala. 31 Mangaraunt (Village). 75 Manibhadra, 101 Manjusrī. 158 Mañjuśrī-mūlakalba, 126 Mānikva Candra, 91 Manikvala, 138 Manikya Nandi. 90 Mangolia, 123 Mankhali-gosala. 144 Mantili. 5 Mantra(s). 21, 22, 30, 31, 33, 42 Mantra-Kaumudī, 42 Mantra-Sastra, 29, 43

Mantra-Siddhi. 42 Manu, 4, 14, 33, 34, 50, 108. 109 Manusmṛti. 14, 109 Margas, 44 Marici, 153 Mürkandeya Purana, 39 Markata-brada, 129 Matangi, 157 Mathahi, 131 Mathas, 141 Mathava. 4 Mathava Videgha, 4 Mathia, 128 Mathura. 100 Mathura Bhattacarva, 77 Mathur and Mishra. 82 n. 1 Mathur, J. C. 108 n. 1, 150 n. 1 Matiāhi, 27 Matrkubheda-Tantram, 126 n. 2 Matrka Pūja, 25, 37 Matsva. 153 Matsya (fish), 36 Maukharis, 12 Mauryas, 12, 102 Maya, 20 Mayavada, 158 Mecca, 80 Mehisi, 131 Menander, 112 Men and Thought in Ancient India. 51 Meyer, 95 n. 1 Middle-path, 84 Milindapanho (Questions of Milinda). 112 Mīmāmsā, 15, 42, 57, 60, 61, 64, 69, 70, 74, 75, 76, 116 Mimamsaka Brahmanas, 158 Mīmamsaka(s). 58, 59, 63, 64, 70, 72, 73, 74, 77, 92

Mīmāmsānukramanikā, 62 Alimamsanyayaratnakara, 61 Mīmāmsāšāstrasarvasva, 69 n. 1 Mimāmsā-sūtra, 58, 63 Mint. 6 Mir Ibrahim Chisti, 155 Misaru Miśra III. 97 Misra-mata, 65, 73 Mithi. 4. 5 Mithila. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 69, 70 n. 5, 75, 80, 81 n. 2, 82, 83, 84, 94, 101, 103, 107, 108, 113, 115, 123, 124, 130, 137, 140, 143, 146, 151, 154, 158, 159,

Mithila Darpana. 40 Mithilakşara ( Tirhuta ), 43 Mithilamahatmya, 39, 40 Mithila Mihira 108 n. 3 Mithilanka, 108 n. 3, 110 n. 5 Mithila Research Institute, 55 Mithila-tattva-vimarša, 40 Mithila-tirtha-brakasa. 53 Mithila University, 15, 75 Mithi Vaideha. 4 Moksa, 60 Monghyr. 3, 131, 132, 149 Monism 72 Mookerji, R. K. 51, 84 n. 2 Mount Satrunjaya. 91 Mrechakatika. 16 Mudra ( gesture ), 36 Muhammadan, 7, 13, 28, 104 Mukti, 20, 25, 36 Mukutikagrama, 28

Mūlas. 9, 10

Mundaka Upanisad. 47, 105

Munl Ratnaprabha Vijaya. 86 n. 3

Munis. 93

Murārestytīyaḥ panthāḥ. 74

Murāri ( Miśra ). 15, 16, 57, 64, 73, 74

Musaharas. 7

Muslim. 7, 28, 29, 30, 116, 124, 127, 143, 148, 159

Muslim religious festivals. 45

Muzaffarpur. 3, 6, 129, 155

Mystic Yogia. 69

#### N

Nagarjunikondai. 130 Nagasena, 112 Nahar, P. C. 148 n. 5 Naina-yogina. 37 Naisadha-earitam. 16, 153 Naisakarmyasiddhi, 61, 62, 64 Naiyāyikas. 58, 59, 68, 72, 74, 92, 119, 124 Nala, 24 Nalanda. 82 n. 1, 83, 112, 116, 125, 131, 149, 150 Namaháudras. 159 Naminätha. 83, 95 n. 2 Nandas, 97 Nandi, 24 Nanyadeva. 12, 13, 27, 140 Narasimhadeva. 26, 27, 40 Narendra Simha (Maharaja), 39 Natekana, 142 Naulagarh. 26, 131, 132, 133 Navadvipa. 77 Navya Nyaya. 76, 79, 121, Navya Nyaya school. 72, 75, 92 Naya clan. 81 Nayapala. 39 Nayavivska 73

Necromancy, 36 Nemicandra Kavi, 92 Neo-Vaisnavism, 158, 159 Nepal. 3, 25, 31, 40, 53, 114, 125, 147 Nepalese, 113, 114, 115 Nepal Valley, 13 Newars, 25 New York, 81 n. 1 Nibandhana, 65 Nigama, 43 Nigantha, 83 Niggantha or Nirgrantha, 80, 83, 88, 98, 145 Niggrantha Natha-putra, 145 Nigrahasthana. 93 Nilasarasvatī. 38, 39, Nimbārka, 57 Nimi (Nami, Nemi). 4, 5. 94, 110 Nimi Jataka. 109 Nirnayasagara, 70 n. 1 Nirvana. 82, 83, 84, 87, 103, 128, 145, 149 Nirvana Tirtha, 149 Ntti. 17 Niyogakanda, 63, 64, Non-Aryan, 35 Non-Buddhist kingdom, 125 North Bihar. 24, 58, 80, 81, 99. 147, 148, 155 North India. 13, 21, 23, 58, 67, 69, 85, 124 Northern Black Polish, 132 Notes on Ancient Anga. 96 n. 4 Nyzya. 15, 42, 57, 63, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 89, 116, 117, 118 Nyaya-bindu. 121 Nyayabindu-tika. 90

Nvava doctrine of Soul. 119 Nyaya-Kandali, 72 Nvāvakanikā, 62, 67, 68 Nyayakusumahiali, 71, 72, 119 Nyayakusumanjali-prakasa (makaranda). 78 Nyayalilavati-prakasa, 78 Noava-mañiari. 118 Nyayanibandha-prakasa. 78 Nyayaparisista. 72 Nyayaparisista-prakasa. 78 Nyayaratnakara, 61, 70, 74 Nyayarainamala, 70 Nyava-suci-nibandha, 67 Nvavasudha. 61 Nyayastira. 117, 118. Nyaya-varttika, 66, 67, 118, 120, 121 Nyayavarttika-talparyaparisuddhi. 78 Nyayavarttikatatparyatika, 118 Nyāyāvatāra, 88, 89, 92

#### 0

Nyayavataravivrti. 92

Odantapura (Odantapurī). 116, 124, 150 Oinavāra dynasty. 13, 16, 27, 140 On Yuan Chwang. 132, 137 Orissa, 115

#### P

Pāda ( Tarkapāda ). 60

Padāvalī. 17

Padmanābha Datta. 16

Padmāvatī ( Rānī ). 39

Pāga ( headdress ). 25, 37

Pakṣadhara Miṣra. 15, 74, 77

Pāla dynasty. 37

Pāla kings. 12, 116, 124, 136

Pāla period. 24, 26, 28, 41, 98, 135

Pāli. 112

Pali texts, 144 Pallavas, 116 Palm-leaf mss. 153 Pañeasayaka. 16 Pañcaśikha, 109 Pañeatantra, 89 n. 3 Pañsatattva-Sādhana, 31 Pancaupasana, 35 Pancobh Capper plate, 24 Pandaul, 131 Pande, G. C. 105 n. 1, 106 n. 1, 110 n. 3 Panditas, 19, 82 Panini. 5, 50, 52 Paniibadhas, 9 Pañiikāras, 9 Pañjis. 8. 41, 42 Paramahamsa, 92 Paramanu. 60 Paramaras, 114, 115 Parameśvara, 158 Parasakti. 36 Parasurama. 26 Paratah pramanyavada, 74 Pargiter, 109 n. 6 Pariharas, 115 Pariksamukha-sutra, 90 Parinamika Buddhi, 100 Parinirvana, 154 Paritesa Misra, 74 Parsvanatha, 85, 94, 138, 145 Parśvanathaearita, 91, 92 Parthasarathi Miśra. 15, 61, 69, 70, 73, 74, 121 Parvatt. 38 Pāsupatas, 158 Pasupatinātha, 25 Pataliputra. 88, 90, 129, 147 Patahjali-Darsana, 32

Patañjali's Yoga. 56

Patari ceremony, 37 Pathak, K. B. 107 n. 1 Patna. 82, 129 Paina museum, 139 Paundravardhana (Pundravardhana). Pavapuri ( Pawapur ). 80, 82, 83. 149 Permenides, 105 Persian, 29 Phalli. 24 Philosophy of Fictions, 48 Phoenix, 36 Pir Shah Nazir, 155 Pisact, 157 Pitha, 37, 40, 41 Porlo-men-kue. 113 Poona, 51 Porana, 101 Prabhakara ( Miśra ). 15, 41, 57, 64, 65, 66, 69, 70, 74, 90 Prabhakaras, 63, 77 Prabhākara School, 64 Probhacandra, 90 Pracchanna Bauddha. 158 Pradyumna Sūri. 91 Prajāpati. 20, 108 Prajāpati-story. 20 Prajňikaragupta, 90, 121 Prajnaparamita. 156 Prakāša. 71. 119 Prakrt. 116, 145 Prakrti, 46 Pramāņa-Naya-tattvālokānkāra. 91 Pramanas, 66, 76, 77, 93 Pramana Samuscaya. 118, 121 Pramūņavārttika, 120, 121, 122 Pramāņavārttikabhās ya. 121 Pramae youada. 74

Prameya-kamala-marianda. 90

Prameyanibandha-prakāša, 78 Prameya-rainakosa. 91 Prameyatativa-bodha, 78 Pranatosini, 40 Pranava. ('OM' ). 35 Prasannaraghava, 16 Prastavana Khanda, 51 Prasthana-traya. 57 Pratardana, 48 Praistra-samutpada, 67, 118 Pratyakşa (perception), 76 Pravahana Jaivali, 22, 105 Prayaga, 31, 113 Pre-Euddhistic India, 35 Pre-Samkara Vedanta, 63 Primal ( Adya ) Energy, 43 Principles of Tantra. 126 n. 2 Priyadarsana, 82 Proceedings of the Third Oriental Congress, 65 Prophet, 147 Prthvidhara Ācārya, 16 PrthvI-sila-patta. 101 Pûja. 17 Puja-pradipa, 42 Phia rainakara. 32 Pukkusa, 130 Pundradesa, 137 Pündravardhana, 113 Punjab. 52 Punnabhadda, 96 Puraditya ( Maithila king ). 125 Puranas, 4, 49 Puranic deities, 138 Purnabhadra Caitya, 101 Purnamasi. 31 Purnea, 3, 4, 131, 137 Purusa, 20, 147 Purușa and Prakțti, 145 Purusa-Pariksa. 17

Pürva-mīmamsa. 56, 57, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70 n. 4, 74 n. 1.

Furvas, 88

Puşyamitra Sunga, 111

Psalms of the Brethren, 83 n. 5 Psalms of the Sisters. 83 n. 5

Q

Oadria, 155

R

Radba, 138

Radhakrishnan, S. 47, 61, 66

Radhiz. 128

Răgatarangini, 29

Raghunatha Siromani. 15, 77

Raghunandan Bhattacarya. 32.

Rāhula Sāńkṛṭyāyana. 54, 58, 82, n. 1, 110 n. 5, 113 n. 2, 116

n. 1, 110 n. 5, 115 n. 2, 11 n. 2, 122 n. 4

Raikva, 48

Raja Bisal ka garh, 129

Rajagir-Pāvāpurī-Bihar Sharif area.

148

Rajagrha (Rajgir). 83, 148

Rajaona, 132

Rajasthan. 103

Raj Banauli, 125

Rajmahal, 137

Raj of Tirbut, 13

Rajputana, 31

Rajpūtas. 7

Rajshahi. 137

Rajupalika. 82

Rama (Ramacandra). 6, 26, 29

Ramacarita-manasa, 18

Ramakunda, 129

Ramanatha Sastri. 64, 65

Ramanuia, 57

Ramapurva. 129

Ramasimhadeva (Raja), 125

Ramayana, 18

Rameśvara Simba (Maharaja), 37

Ranade, R. D. 48

Rangpur. 137

Rangasekhara, 16

Rapson, 105 n, 1

Rasamanjari. 16

Rasarnava, 16

Rastrakutas. 12

Ratanapura, 128

Ratnakara, 32

Ratnakīrti 121

Ratneśvara, 16

Relic Siupas, 129

Report of Kumrahar Excavations.

97 n. 3

Regorda, 20, 54, 144, 157

Rgvedic period, 21

Rhys Davids, 107 n. 1

Rhys Davids (Mrs.) 84

Ritualistic Mīmāmsaka, 69

Rjuvimala, 65

Rjuvimala Paneiki. 65

RK. 21

Rşabhadeva 144

Rsi. 5, 56

Rockhill, 82

Roerich, G. 146 n. 4

Roy Choudhury, P. C. 82 n. 1,

102 n. 2

Rucidatta Miśra. 71, 78, 79, 119

Rudra, 21

Rudrayamala, 33

S

Sabara, 56, 69

Sabara-bhtsya, 56, 60, 64

Sabara rites, 25, 37

Saharasvāmī, 90

Sabdabodha, 68

Sabda (or affirmation), 76

Sabdabramana, 156 Samantavira, 82 Saccaka, 83 Samastipur, 155 Sadantra, 11 Samatata, 113 Sadžíjva. 25 Sambhavī, 5 Saddarsana-samuceaya, 87 n. 3, 92, Samgharamas, 98 Samgramagupta. 24 Sad-darkanavallabha, 67 Samho, 131 Sādhakas. 30, 37, 39, 42, 44 Samkara ( Samkaracarya ), 15, 16, Sadhana. 33, 37, 45, 126, 136, 32, 45, 48, 57, 58, 60, 61, 159 62, 63, 106, 121, 122, 123, Sadhīna, 110 124, 157, 158 Sadukti-Karnameta, 122 Samkarabhas ya. 64, 67, 70 Sahajiya Buddhism, 152 Samkaracarya's criticism. 89 Sahajiyas. 160 Samkara-digoijaya 58, 59, 61, 62, Sahajiva sect, 157 123 n. 5 Sahajasiddhi, 158 Samkara Miśra. 73 n. 3, 79, 121 Sahakāri-kārana. 68 Samkara's Commentary, 118 Saharsa, 3, 27, 37, 62, 131, 137, Samkata, 31 Saibya Satyakama, 48 Samkhya, 46, 67, 72, 77, 90, 92, Salva marriage, 34 Saivas, 30, 35, 45, 156, 160 93, 145, 158 Saiva-sarvasvasāra. 17 Sainkhya-karika. 67 Saivism. 27 Szinkhya-tattva-kaumudi. 67 Saka-Kustna. 97 Sampradāya, 41 Sakalatantrasarojasuryah. 42 Samprati. 97, 102 Saka Samvat 71, 72 Samskaras, 33 Sakta 25, 30, 34, 35, 36, 45 Samudragupta, 12 Sakti. 23, 25, 26, 36, 37, 38, 42, Samvat. 67 43, 45, 156 Samoatsarapradipa, 32 Sakti cult. 37, 41, 141 Samputta. 83 n. 5 Sakti devata, 31 Sancht, 138 Sakti-mantra, 30 Sandilys, 48 Sakti-pithas, 31, 39 Sannyasis. 160 Sakti-samgama-tantra. 4 Sanskrit. 17, 42, 117, 124, 145 Saktism. 156 Sanskrit text, 149 Sakyas, 106 Santi-Parva. 49 Salagrama ( Vișnu ). 45 Saptabhanginaya. 93 Salagramt river. 26 Saptari. 120 Salikanatha Misra, 65, 69, 121 Saranatha, 80, 138 Samana. 144 Sarasvail. 4, 31 Samantabhadra, 89 Sarasvatī-kanthābharaņa, 16

Sarasvatibhavana Sanskrit Text Series. 62, 70 n. 2 Sarīrakabhās va. 57, 124. Sarkar, 107 n. 5 Saronadarsana-sameraha, 79, 90 Sarvasimbadeva, 134 Sarnatantraspatantra, 67 Šasanacatustrimsika. 146 Sastra, 30, 69 Sastradībikā. 70 Sastratat baryavidah, 57 Satt. 38 Satkarva, 66 Satabatha Brahmana, 4, 5, 21, 49, 52, 54, 106, 109 Sattambaka, 100 Sattasatika, 111 Satyakāma Jahāla, 48, 105 Saugata (s). 72, 90, 92 Saundarya-Lahari, 45 Saura, 35 Sautrantika, 121 Sauvīra, 96 Sāvatthi, 83 Savitet, 31 School of Mimamsa, 64 Science and Philosophy of Religion, 46 Scindia Oriental Series, 149 n. 4 Self. 106 Self-revelation (sva-prakāśatā), 68 Senaka, 130 Shah, C. J. 82 n. 1, 85 n. 5, 96 n. 3, 5, 97 n. 2, 100 n. 2, Shah Tajuddin, 155 Shah, U. P. 100 n. 1, 101 Shamsastry, S. 34 Sheikh Burhan, 155 Sheikh Fattu, 155 Sheikh Husain Dhukkurhposh, 155 Sheikh Muhammud Qazin, 148

Sheikh Shamsuddin Saman Madari. 155 Sheikh Tajuddin Madari, 155 Shuttaria, 155 Shuttari Order, 148 Siamese Buddhist traveller, 5, 40, 133 Siam. 133 Siddhapītha, 39 Siddhārtha. 81, 95, 116 Siddhas, 127 Siddhasena Divakara. 88, 89, 92 Siddhi. 25, 36, 41, 47, 44, 45 Siddhikonda. 63, 64 Siha (Simha). 83 Siladitya's sister. 90 Simhasisuka, 92 Simha-Vyaghri-Laksana of Vyapti. 92 Simraon, 25, 27 Simraon dynasty. 3, 12 Sin-che temple, 133 Sind. 115 Sindhu-Visaya (Sindhu-deśa). 146 Sipra river, 115 Sircar, D. C. 31 Sirivaddha. 130 Stra. 6, 26 Stala, 31, 38 Siva. 21, 23, 24, 25, 26, 36, 38, 39, 40, 45, 137, 138, 159 Sivacandra (Maharaja ). 37 Sivaditva Miśra, 77 Sivaditya's classification, 72 Siva-lingas, 24 Siva-mantra. 30 Siva-nacart, 24 Sivaratri, 46 Siva-sampradāya, 24 Sivasimha. 16, 17, 125

Sheikh Oazin Shuttari. 155

Siva-temple, 24 Sixty-four Yoginis, 31 Ślokawartika. 59, 60, 61, 70, 121 Smith, V. A. 81n. 1, 99 Smrti. 7, 17, 42, 50, 51 Smetisagara. 32 Sobhakanta Iha. 55 SolankIs, 115 Soma Cakra, 36 Somapuri, 116 Soma-rasa. 45 Some Kşatriya Tribs. 108n. 2 Someśvara Bhatta. 61 South and West India, 147 South Bihar, 148 South India, 25, 58 Sphota, 63 Sphotasiddhi. 63 Śraddha, 33, 34 Stamana, 93, 94 Śramana Bhagavāna Mahāvīra, 82, n, 1, 86 n. 3, 95, n. 2 Sramanahood, 95, 145 Sramana Munis, 144 Śravakas, 103 Śrāvana, 154 Sravasii, 147 Srtdatta. 32 Srīdharadāsa, 14, 27, 72, 122, 140. Srī Harşa, 76, 121, 152 Sriharsa's Vedantic work, 78 Srīkara, 14, 16 Śrikara Aczrya's commentary, 16 Srikhandacandana, 45 Śrinagara, 27, 131 Srī ( Siri ), 107 Srt Vira Jina, 149 Srong-bisan-gampo, 114 Śrotrivas, 9 Śruti, 30

Stavakas, 72 Stcherbatsky, +122 Stevension, 82 Stevenson Moore, C. J. 11 Studies in Jaina Art. 100 n. 1 Stupa. 100, 128, 129, 130 Stupa-Worship, 100 Sucarita Misra, 61 Suddhadvaita, 57 Suddhodana, 151 Sudhanva (king), 123 Sudharman, 96 Sudras. 8, 23, 33, 45, 87 Suffs. 155, 160 Sūfism. 29 Suhrwardta, 155 Sukhabodhika Tika, 86 n. 4 Sukla, 14 Sukra. 95 Sultanganj. 137 Sunanda, 55 Sun cult, 26 Sunga. 23, 97 Sunga monarchs, 111 Sun-worship, 27 Sünyavada. 157 Supadma Vynkarana, 16 Supārśvanātha, 100 Suresvara, 64 Suresvarācārya, 61 Sūrya image, 27 Suşma Satyayajfiin, 52 Sutra. 70, 96, 117 Stitra-kritinga. 81 n. f. 94 Suvarna-kanana, 5 Suvrata (Jaina Muni). 100 Svatah pramanyavada. 74 Svavambhū, 158 Svetaketu, 48 Svetaketu Āruņeya. 52, 105

Tarakancukikunda. 36

Svetāmbara (Jainas), 95, 149 Svetāmbara sect. 88, 90, 91 Swāt Valley. 113 Syādvāda. 89 Syādvādamañjerī. 92 Syed Ahmad. 155 Syed Muhammad. 155 Symbologies. 36

#### T

Taittiring Upanisad, 47, 64 Tajpur ( Purnez ). 155 Tamas, 68 Tankol, 155 Tantis, 7 Tantra. 30, 31, 32, 35, 36, 42, 44. 45 Tantradhari. 37 Tantranatha, 37, 38 Tantrardia-Tantra, 44 Tantraratna, 61 Tantraratnam. 70 Tantras ( sixty-four ). 45 Tantra-varttika, 59, 60, 62, 74 Tantric Buddhism, 40, 41, 133, 152 Tantricism, 37, 40, 156, 160 Tantric Sadhaka. 37, 41, 127 Tantric Sadhana, 45, 126 Tantric School, 41 Tantric Yantras 43 Tantrika, 25, 29, 31, 36, 42 Tantrika Cakras, 28 Tantrika Cult. 15, 39, 41, 127 Tentrika Religion. 29, 43, 46, 126 Tantrika Works, 42 Tapasi, 28 Tapobhumi. 5 Tara, 31, 38, 40, 43, 141, 157 Taracarana, 37

Tarakunda, 38 Taranatha, 38 Torkabhāsya, 121 Tarkakanda. 63 Tarkapada, 65 Tathagata, 90 Tatharyasarya. 67 Tatbaryafika. 61, 67, 71, 118 Tatparyafikā-parijuddhi. 71. 120 Tattvaciniamani. 76, 77, 78, 92 Tattvacintāmaņi-prakāša, 78 Taitvarthadhigama-sura. 89 Tattva-samīksa. 67. 68 Tattva-vindu, 67, 68 Tazia ( Daha ). 29 Telis, 7 Temple, R. C. 158 Terai. 3 Terracottas, 132 The Garland of Letters (Varnamala). 43 The Geographical Distionary of Ancient and Mediaeval India. 96 n. 1 The Heart of Jainism, 82 The Homeland of Buddhism, 156 n. 1 The Origins of Buddhism, 105 n. 1 The Religion of the Upanisads, 20 The Vratyas in Ancient India, 109 n. 3 Three ratnas, 159 Thubha, 100 Tibet, 92, 98, 120, 123, 147, 157 Tibetan. 12, 59, 113, 114, 146 Tibetan Buddhist traveller, 125 Tiele, 104 Tiger-cub. 92 Tilakcsvara. 27

Tilak Nath Mishra 140 n. 3 Tīrabhuktau Vaišālī Tāra. 5, 12. Tīrabhukti ( Tairabhukti ), 3, 4, 5, 12, 15, 59, 132, 134, 137, 146, 153 Tirhut, 4, 5, 6, 15, 24, 26, 28, 31, 39, 98, 114, 125, 137, 148 Tirthakalba. 147 Tirthamaldeaityavandana. 149 Tirthankara, 83, 85, 95, 96, 97, 99, 103, 147, 149, 150 Titthayaras, 84 Travels of Yuan Chwang, 113 n. 2 Trhutam (the country of three sacrifices ), 6 Trikanda-sesa. 5 Trikona, 43 Trikona-Yantra, 40 Trilocana, 121 Tripadinitinayanam. 74 Tripurabhairavi, 31 Tripura rāksasa, 40 Tripurasundari, 38 Trisala ( Rant ). 81, 82, 95 Trivarna, 85 Tulajāmātā (Tālejumā). 25 Tulajāpura. 25 Tulasidasa, 18 Tulasimala, 45 Tupțika. 60, 61 Turnour, 130 n. 2 Turks. 127 Turukka, 101 Turushka troops, 146 Tutata Bhatta. 58 2500 Years of Buddhism, 125 n, 1 U Ucitt. 42

Ucitt. 42 Uciti family 41

Udakadeśa, 59

Uddālaka, 48, 84 Uddalaka Ārumi, 105 Udayanacarya (Udayana). 5, 8, 15, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 93, 115, 119, 120, 121, 124 Udena, 100 Udvāna. 101 Udyantapura (Odantapura ). 131 Udyotakara. 15, 66, 67, 90, 93, 118, 119, 120, 121, 122 Ugras, 97 Ugratārā. 31, 39 Uijaāna, (Vanasaņda or Vanakhanda ), 99, 100 Ujjain, 115 Ujjaint-Ujjayini (Malwa ). 88, Umasvati, 89 Umbeka Bhatta, 61, 62 Umesha Miśra. 44, 45, 69 n. 1, 70 n, 2, 74 n, 2 University of Madras, 65 University of Nadia, 15 University of Nalanda, 59 Upadhyaya. 32 Upādhyāya, B. 28 n. 2 Upakaranas, 35 Upamana (comparison), 76 Upanişadic age, 48, 86, 105 Upanisadic doctrines, 20 Upanisadic religion, 22, 47, 86, 132, 145 Upanișadic texts. 64 Upanisads. 14, 20, 21, 35, 46, 47. 48, 50, 56, 57, 64, 86, 106, 113, 118 Upasakas, 25, 36 Upendra Thakur. 24, 46

Urena 132

Utkala, 32

Uttarādhyayana-sūtra, 87 n. 4, 95

INDEX 195

Uttara-mimānsa. 56, 57 Uttara Pradeša. 52, 103 Uvāsagadasāo. 81 n. 4, 82 n. 1, 96, 99

. V Vacaspati Miśra. 15, 32, 41, 58, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 76, 77, 89, 93, 118, 120, 121, 124, 126 n. 1 158, Vacaspati Miśra II ( the abhinava Vacaspati ), 79 Vasaspati Misra on Advaita Vedanta. 68 Vacaspati's Vedantic works. 65 Vada-mahārnava, 91 Vadanagara, 54 Vadin, 90 Vadipravara, 91 Vadi Reva. 121 Vahana, 24 Vaidehadatta, 81 Vaideht, 81 Vaidya, C. V. 86 Vaijayantī (Janakapura). 5 Vairagis, 156 Vaisakha, 153, 154 Vaisalt, 5, 12, 15, 22, 80, 81, 83, 84, 85, 96, 97, 99, 100, 107, 108, 111, 113, 128, 129, 146, 147, 149, 150, 153 Vaisall-garh. 102 Vaisalie (Vaisalika). 81 Vaisali Samgha, 150 Vaisampayana, 49 Vaiseşikas, 66, 72, 76, 77, 78, 79, 90, 92, 158 Vaisnava literature. 26 Vaisnavas. 17, 26, 30, 45, 115. 156, 157, 160

Vaisnavism. 26, 45, 159

Vaisyas. 8, 45, 85, 109

Vailian confederacy, 12 Vaj jiputtaka Bhiksus, 111 Vajjis, 23, 94, 107, 111 Vajra. 153, 157 · Vajrapāni, 152 Vajrasana. 131, 150 Vairavali, 153 Vairavrata, 153 Vajrayāna. 141, 156, 157 Vajrayogini, 31 Vakatakas, 116 Valabhi ( Gujarat ), 88, 112, 113 Vallabha, 57 Vallabhācārya. 78 Vamacara, 41, 42, 43, 44, 45 Vāmācārins, 36, 43 Vāmamārga. 43, 126, 127 Vamana, 26, 138 Vanakhanda, 101 Varaha. 26, 139 Varaha Purana, 153 Vararuci Miśra. 115 Vardhamāna Mahāvīra. 15, 81 Vardhamana Upadhyaya. 25, 36, 71, 75, 78, 79, 119 Varnana-Rainākara. 16, 115, 125 n. 5, 154. Varnas, 43 Varnaśramadharma, 23 Varnavādins, 63 Varnoddhāra Tantra, 43 Varttika. 61, 64, 76, 118, 119, 120 Varttika on the Bhasya 61 Varuna, 21, 39, 48 Vasistha. 5, 38, 44 Vasisthakunda, 38 Vasubandhu. 120, 123 Vasudeva Miśra. 79 Vasudevas. 84

Vasupūjya. 98, 96 Vasuptivanatha, 108 Vast-anka-vasu-vatsare. 67 Vataraiana Munayah. 144, 145 Vatsa, 96 Vatsya gotra. 42 Vatsyayana, 118 Vaisyayanabhasya, 118, 119, 120 Vedanta. 14, 46, 47, 48, 56, 57, 61, 67, 76, 93, 145, 157 Vedanta philosophy. 73, 106 Vedāntašāstrī, H. 158 n. 2 Vedanta-sutra, 57, 89 Vedzatic concepts, 61, 63, 67, 124 Vedāntin ( s ). 63, 72, 113 Vedantism. 58, 72, 123 Veda( s ), 11, 22, 47, 51, 56, 60, 106, 126, 156 Vedic Age. 20, 21, 34, 49, 144 Vedic culture, 35, 51 Vedic Reas. 21 Vedic ritualism. 34 Vedic Rsis. 49, 93, 144 Vedic texts. 72, 118 Venice, 11 Venkapatta. 91 Veszir (Vaiszir). 83 Verthadiya ( Bettia ), 128 Vibhaga, 51 Vibhagasara. 17 Vibhramaviveka, 62, 63 Vidambaka. 101 Videgha Mathava (Videha Madhava) Videha. 3, 4, 5, 11, 14, 51, 54, 81, 82, 83, 84, 85, 96, 97, 106, 109, 130, 146 Videha jātīya. 81 Videhan monarchy, 12 Videhans, 83, 94, 95

Videhasukumara, 81

Videsvara temple, 28 Vidhi-lin, 62 Vidhiviveka. 62, 67, 68 Vidyabhusana, S. C. 68, 75 m. 4. 88 m. 3, 89, 90 m. 5, 120 m. 1 Vidyadhara. 32 Vidyananda, 90 Vidyāpati Gosthī, 126 m. 1 Vidyapati Thakura. 17, 24, 26, 32, 41, 42, 126 n. 1 . Vidyāranya. 62 Vigrahapāla III. 37, 134 Vihara (s), 127, 131, 132, 138, 139 Vikramāditya, 89, 115 Vikramasila. 116, 120, 124, 131, 150, 157 Vikramasila Mahavihara ( university ). 120, 152 Vimala, 31 Vinaya Pitaka. 83 Vinaya Texts, 83 n. 3 Vindhya hills, 31 Vindhyavzsini, 31 Vipaka Sutras. 101 Viparītakhyāti. 63 Vipra. 33 Vira. 42, 147 Vira-cult, 41, 42 Viraha, 92, 93 Visala (Visala, Visara). 101, 128, 146 Visistadvaita. 57 Vişnu. 21, 23, 26, 27, 38, 39, 49, 151, 153 Visnu Purana. 5 Vismu-mantra. 30 Visvamitra, 54 Viśvasa Devi. 75

Vitardikā-vedikā, 101

Vivatarana or Lagher. 65
Vivarana or Lagher. 65
Vivarana or Lagher. 65
Vivekänanda. 46
Vizianagram series. 72 n. 1
Vrata. 30, 32
Vrätyas. 109
Vrddhanagara. 54
Vrddha-Taj. 51
Vrji (s). 11, 130
Vrjji-Licchavis. 83
Vrndävana. 34
Vrtti. 63
Vyäghra-śiśuka. 92
Vyäpti. 77

#### W

Wang-hiuen-tse. 114
Watters. 132 n. 5, 137 n. 3
Weber. 109 n. 4
Western school. 103
White Tajurveda. 49, 50
Wilson. 137
Woodroffe. 43

#### Y

Yajñarceremony. 35, 86
Yajñakunda. 38
Yajñatman. 69
Yäjñavalkya. 14, 20, 22, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 86, 105, 106
Yäjäavalkya-Smrti. 14, 50, 51

Yajfikas, 22 Tajurveda, 14 Yajus. 49 Yakşa-Tyatana. 101 Yaksas, 101, Yakşeśvara, 141 Yama, 39 Yanas, 15 Yantra. 25, 30 Yasa. 111 Yasoda, 82 Yavana, 33 Yazdani. 130 Yoga, 29, 67, 90 Yoga and mantra-tattea, 30 Yogacara, 93, 158 Yogamāyā. 31 Yogasastra. 50 Yogavāšistha, 158 Togavāšistha Romdyana, 157 Yoga-Yaj. 51 Yaginī, 157 Yogis, 157 Yogtsvara, 52 Yogyas. 9 Yuan Chwang 80, 129, 138, 139, 147, 150 Yuan Chwang ( Hiuen Tsiang ). 98 Yuan Chwang's assount, 113 Yuan Chwang's Visit, 137

Z

Zarathustra. 105

# PLATE I



Image of Gautama Buddha at Kolhuā ( Vaišālī ) ( Pāla Period )



The bodily remains of Gautama Buddha excavated at Vaisals near the Kharauna Pokhar in March, 1958 ( Date—Circa 487 B. C. )

# PLATE III



The Asokan Pillar at Kolhuā (Vaisālī)

(Third Century B. C.)

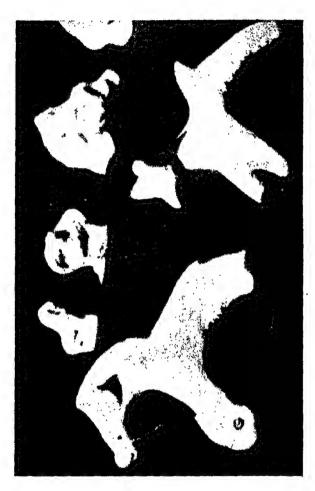

Terracotta Toys from Vaisall (Animals) (Buddhist Period)

# PLATE V

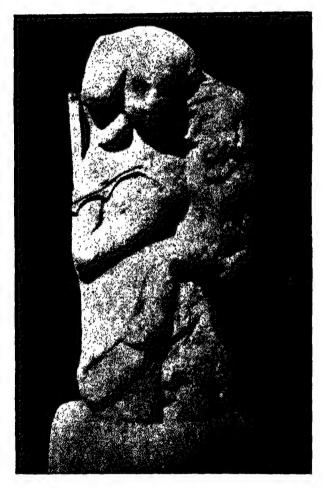

A Terracotta from Vaisālī ( Mother and Child )
( Buddhist Period )

# PLATE VI

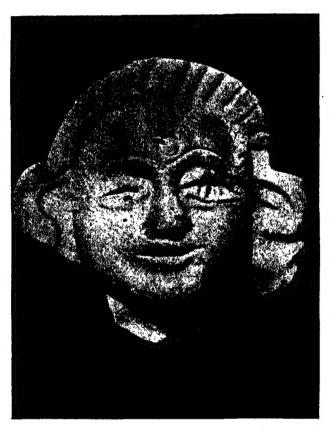

A Terracotta from Vaisalī ( A Head )
( Buddhist Period )

# PLATE VI



A Terracotta from Vaisāli ( A Gentleman )
( Buddhist Period )

# alt Hai Heat general general 2:294 THA Thablus Upendra Thablus in James & Bullism in Mithila 4539